# Bibliotheca Indica

Bill. Ind. 1. 70





# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 462.



पातन्त्रलं यागसूचम्। राजमार्नण्डाखरुनियहितम्।

#### THE YOGA APHORISMS OF PATANJALI,

WITH THE

COMMENTARY OF BHOJA RAJA AND AN ENGLISH TRANSLATION.

RAJENDRALALA MITRA, LL. D., C.I.E.
FASCICULUS I.

#### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS,
AND PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1881.



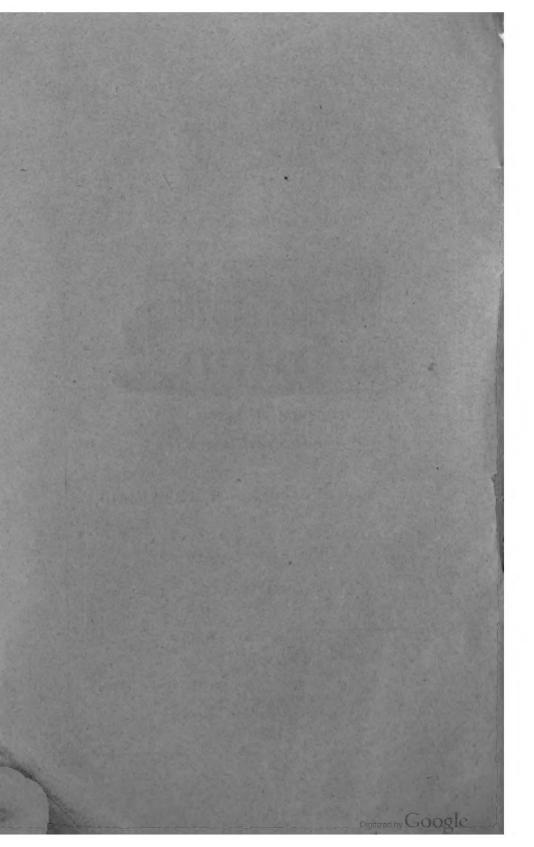

### BIBLIOTHECA INDICA;

NEW SERIES.

Nos. 462, 478, 482 and 491-492.

THE

## YOGA APHORISMS OF PATANJALI

WITH THE

COMMENTARY OF BHOJA RÁJÁ

AND

AN ENGLISH TRANSLATION

BY

RÁJENDRALÁLA MITRA, LL. D., C. I. E.

PUBLISHED BY THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, BAPTIST MISSION 1 RESS.
1883.

# CONTENTS.

|                                                  |              |             |               |       | Page   |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|
| Preface,                                         | •••          | •••         | •••           | •••   | ii     |
| Index,                                           | •••          | •••         | •••           | •••   | xciii  |
| Addenda et Corrigenda,                           |              |             | •••           | •••   | cxxiii |
| Bhoja's Introduction,                            |              |             | •••           | 1     |        |
| Translation of text and commentary, Chapter I,   |              |             |               |       | 3      |
| Ditto, Chap                                      | oter II,     | •••         | •••           |       | 59     |
| Addendum to                                      | ditto,       | •••         | •••           | •••   | 117    |
| Translation of text and commentary, Chapter III, |              |             |               |       | 121    |
| Ditto, Chap                                      | oter IV,     |             | •••           | •••   | 168    |
| Appendix. A                                      | descriptive  | e list of w | orks extant o | n the |        |
|                                                  | n of Philoso |             | •••           |       | 218    |
| Sanskrit text of Yoga-sútra and its commentary,  |              |             |               |       |        |

····

\*\*\*

#### PREFACE.

The doctrine of Pessimism as evolved by Schopenhauer and developed by Hartmann created quite a sensation in Europe. The novelty, the bold generalizations, the closeness and vigour of ratiocination with which it was set forth, endowed it with qualities which could not but attract attention and claim consideration. But, carefully analysed, it does not appear to have any pretension to novelty or originality to which its admirers lay claim.

The doctrine of evil as inseparable from the world is nearly as old as humanity. It was the dread of evil that drove the primitive man to seek the shelter of superhuman power, and laid the foundation of religion. There would have been no religion if there had been no dread of evil, here or hereafter. Nor would philosophy have had its birth had not the necessity arisen to discriminate between good and evil. Morality, too, presupposes a differentiation between that which is proper and that which is improper—of a consciousness, however vague and undefined, of future reward and punishment. Doubtless the doctrine assumes constant and unalloyed evil, and not a mixture of good and evil; but in so doing it only places the evil in the present condition, and transfers the

good to a hereafter, in a hazy, cloudy, dubious, undefined way, but does not absolutely deny it.

The preëminence of the unconscious Will is the most important element of the doctrine; and it, too, under the names of Freewill, Máyá, Buddhi, and the like, has occupied men's mind and played its part in philosophy from a pretty remote period of antiquity.

Then comes the repugnance to worldly attractions, love, affection and joy; and under the form of asceticism it is almost as old as civilized man.

The denial of the existence of God is an assumption of no modern date; it unquestionably preceded the formation of human ideas about Divine Providence; and the assumption about the objectification of Will forms the corner-stone of the doctrine of Patanjali.

It might be said that, if thus the leading tenets of the Pessimist doctrine be old, their association into a compact and complete system is not so, and that in this respect it may well claim the full meed of praise for its originality. This, however, cannot be conceded. Even as are its tenets, so is it in its entirety as a system. What Schopenhauer enunciated in his 'World as Will and Idea' (Die Welt als Wille und Vorstellung) in 1819, and Hartmann worked out in his 'Philosophy of the Unconscious' (Philosophie der Unbewussten) in 1869, is no other than the nihilist philosophy of Buddha put forth in a modern European garb, or, as an able writer puts it, a system "little more than Buddhism vul-

garised." It is the farthest from my wish to assert that the two German philosophers have surreptitiously, or deliberately, borrowed their system from the Indians: it is almost certain that Schopenhauer at the beginning of this century had no knowledge of any Buddhist Philosophy, and Hartmann, working on the model of his predecessor, had, probably, no occasion to consult the texts of the Sunyaváda system of the Buddhists as accessible to him in meagre abstracts in European languages. The similitude may be—nay, most probably is—purely accidental, the result of human mind set to thinking in a particular line of ideas arriving at the same conclusion; but it exists, and is as clear as possible, and that is all that is here intended to be emphasized.

The system of S'akya Buddha is a modification of a more ancient and more fully developed doctrinethat of Kapila, as known under the name of Sankhya. Thoroughly logical in its scheme of ratiocination, the Sánkhya enunciates that there is no proof of the existence of a Supreme Divinity, and therefore leaves it entirely out of consideration in its scheme of primal causation. Its words, as summarised in the text book of the school, but which is obviously of a much later date than Kapila, are, Isvarásiddheh: "It is not proved that there is a God." (Sánkhva, Aph. I, 92.) The idea is more fully developed and argued in a subsequent part of the work (Vide infra, pp. 31f). S'ákya Buddha, less logical but more bold, adopted this idea in a positive form, instead of keeping the question open by admitting only the want of dialectic demonstration. Schopenhauer does the same without any reserve, describing theism as "a tradition of the nursery."

The next subject is Soul or the vitalizing and conscious principle of life. Kapila's theory recognises its existence, assuming a separate soul for each living being. Buddha did the same. These souls are uncreate and eternal, never coming to an end. Buddha acknowledged and, indeed, made them the basis of his system, but practically, though not in so many words, he denied them absolute eternity, for his theory of Nirvána assigned them an ultimate and final goal after many transmigrations in sunyatá, vacuity or nihility. It may be that his Nirvana did not extend to absolute nihility, for there is nothing authentic and unquestionable in his sayings; but his immediate followers, who developed the Maháyána announce it in unmistakable terms, and for the purposes of the present comparison this is enough. The German philosopher goes a step further, and insists on the absolute negation of Soul. His words put in English are, "there is no psyche;" but unable to dispense with it altogether, he supplies its place by an "unconscious will" which plays the part of Soul. Practically this amounts to admitting Soul, but divesting it of its consciousness and eternity.

In the Sánkhya system, the category next after Soul is *Pradhána*, or Nature, having inherent in it the threefold qualities of goodness, foulness, and darkness, or as the Sánkhya-pravachana-bháshya defines it, "the equilibrium of the three qualities,"

('triguna-sámyam'). The terminology is archaic, but it implies the sum-total of the laws and forces of nature, which regulate the course of the phenomenal world. Buddha availed himself of this category to the full, and Schopenhauer does the same, using only modern terms in conformity with the physical science of the day.

The next is Intellect. It is common to all the three systems under notice, and alike unconscious in all. The Sánkhyas call it *Mahat*, the Buddhists *Buddhi*, and Schopenhauer Will, "the Reality, the absolute Existence, the Ultimate Fact, the universal and fundamental essence of all activities, both of the organic and the inorganic world, the primordial thing whence we and everything proceed." In the Yoga system, the term used is *chittva*, which, in the following pages, has been rendered into 'thinking principle;' but would have been as well—nay more pointedly—expressed by will.

Kapila assigned real substantiality to matter. What the primitive Yogís thought about it we know not. Patanjali is silent on the subject in his Yoga aphorisms; but in his Mahábháshya he admits an absolute reality of it. He raises the question by saying, yadi távad guṇasamudáyo dravyam, "if you hold matter to be the aggregate of qualities," (IV, 1.) and then refutes the theory, Buddha's idea of Sunyatá necessitated the same theory in a more prominent manner. He could not admit absolute reality to any thing, and as the inevitable nihilistic consequence of his creed, matter had to assume the character of a phantasmal play of mental phenomenality—

" — A fleeting show For man's illusion given."

The Vedánta took it up after him, Berkeley worked it out in England in the early part of the last century, and Schopenhauer has done the same in our own days.

As already stated the theory of evil—constant, ever-present evil in everything mundane,—is common to all the three schools. Kapila designed his system with the express object of removing "the threefold pain" which is inherent in existence (Aph. I). Buddha's dread of the ever-recurring pain of birth, existence, decay, and death, drove him to the shelter of nihility, and the Pessimists of our day look upon pain as constant and inherent in worldly existence. The Yogís, who represent a section of the Sánkhyas, sum up the fruit of worldly existence by the significant remark, "to the discriminating all are verily painful." (Yoga, II, 15.) According to Hartmann "the world is so bad that it had better not exist, and that it is steadily becoming worse."

Nor are the means devised for the removal of this evil different. Perfect knowledge, attainable by hard, unremitting study amidst the most rigorous asceticism and self-mortification, and total renunciation of the pleasures of the world, is the only remedy accessible to man. Neither Kapila nor Buddha would have any other, and Schopenhauer, after dwelling on the miseries of existence, and showing that even suicide was not enough to put a stop to them, asks, "Whence then is deliverance to come?" and the answer given is "In knowing that the world is radically and essentially bad. Such knowledge leaves no ground for

that old affirmation of the Will to live; it leads to a negation of Will, to a renunciation of desire, which, completed by means of asceticism and mortification, must attain that perfect freedom of Will, that true *Nirvana* in which there is no more Will, therefore no longer an ideal presentation, or a real world."

In so far the correspondence is as close as possible in works set apart by an interval of considerably over four and twenty centuries—between Buddhism of the 6th century before Christ and the Pessimism of our own times. A learned writer describes Pessimism as the "goal of modern thought" in Europe. If so, that "goal" was reached in India over four and twenty centuries ago.

Nor should the limit be set there. It is impossible to believe that Sánkhyaism, like Minerva, issued forth in all its perfection at once. It is but natural to suppose that many ontological and biological questions, such as God, soul, mind, primary causation, &c., must have formed the theme of speculation and enquiry from a long anterior period, to prepare the Indian mind for the conception and reception of so recondite a system as the Sánkhya. could not have conceived and brought it forth, had not his predecessors discussed and made themselves familiar with such philosophical ideas. There must have existed many doctrines, many dogmas, many theories to afford him the necessary materials to work out his scheme. Even as Bacon's Novum Organum was not the spontaneous generation of a novel thought, but the crystallization or solidification of ideas which

were extant at the time in a more or less undefined, nebulous way, so was Kapila's Sánkhya. Various phases of philosophic thought were well known and current in his time, and his was the master mind which put them together to create a complete system. The bricks existed, and Kapila was the architect who used them in constructing a novel edifice.

How long before the time of Kapila metaphysical dogmas had currency among the Hindus we know not for certain: but the remarkable hymn in the Rig Veda which discusses whether entity or nonentity existed before creation (X, 129) carries us to a remote period of antiquity beyond which we cannot speculate. The reference in the Sáma Veda to a Yati who condemned sacrifices, and whose wealth was transferred to Bhrigu, is equally germane to the point. According to the Aitareya Bráhmana some such Yatis were punished by being thrown before jackals. In the A'ranyaka period of Vedic history, these rationalistic speculations and metaphysical controversies were of frequent occurrence, and the Upanishads have preserved for us the substance of some of the orthodox speculations on the subject. They afford us traces also of the heterodox dogmas which they were intended to combat. Kautsa was the leader of one of the rationalistic schools, and he is named by Yáska. Jábála was an atheist, and his name occurs in the Upanishads. Pánini alludes to atheists, sceptics, fatalists, and revilers of the Vedas. be taken for granted without any offence to reason that these heterodox people did entertain many dogmas in opposition to the received exposition of primal causation and other recondite doctrines of the Hindu They could not have been heterodox if they had not adverse theories to propound; and they must have been met by counter theories to keep up the antagonism. One may go further and assume that these disputes led to the development of adverse schools of thought which have since been overthrown by later developments. The earliest Vedic cultus was purely ritualistic. It embraced prayers and peace-offerings-prayers in set forms, and peaceofferings in the form of sacrifices accompanied by libations of spirituous liquors. Those who reviled the Vedic religion opposed it principally on the ground of the futility, cruelty and unmeaning character of the offerings. The atheists, pure and simple, denounced the whole system as false. This, however, was a purely destructive course, and not calculated to win the multitude in its favour. Mere negation suggests the idea of the doctrine of Metrodorics, the Epicurean, which had for its main object the stomach. Society needed some check to vice by holding up a threat of future retribution, and absolute negation of divine providence and future life did not provide it. Besides, a future state being admitted, a preparation for it in the present state was felt a necessity, and a large majority of the opponents, therefore, appealed to self-torture and meditation for aid.

Meditation as a means of communion with the Divinity was known long before the date of the Sánkhya. Indeed, in all ancient forms of religion,

meditation occupies a prominent place as a religious exercise. In the Rig Veda the Gáyatrí enjoins the meditation of the divine light which vivilies the solar luminary as the most sacred act of devotion, and that meditation occurs in endless forms in the rituals of all subsequent sects and systems. This meditation is called Dhyána, the word used in the Gáyatrí being the verb dhimahi "may we meditate." Now, this Dhyana cannot be performed without fixing the mind on one particular object after abstracting it from worldly cares and enjoyments, and this fixation is called Dháraná, or steadfastness. The abstraction necessarily implies some amount of asceticism and austerity, and this is called in the Vedas Tapas. man must foreswear all worldly enjoyments before he can fix his mind on one unworldly object, and the fixation must take place before he can begin a meditation. Austerity, therefore, forms the first step in the process; fixation or steadfastness the second; and meditation the third; and all these exercises have enjoyed a halo of sanctity from a remote period of antiquity. No Rishi could live without his hermitage; none without performing Tapas; none without steadfast devotion; none without his meditation. These are the essential attributes of a Rishi. would be a contradiction in terms to suppose a Rishi could be so, without them. They suggest the idea of communion with something superhuman, and create a feeling of mysterious awe and veneration in the mind of the common herd. At first the object of meditation was of course the Divinity in some form

or other; but atheistic philosophers soon found it practicable to dispense with that object, and they converted the objective thought to a subjective one, and thus produced the highest meditation of the Sánkhvas, a meditation in which the mind meditates on itself, or, as the philosophers of this class express it, on nothing. The next step was to dispense with the eternity of matter, to reduce it to a phantasmal character. The mind was all in all, and there was no necessity for an eternal co-ordinate, and this is the dogma of the Buddhists and the Vedántists. None of these, however, dispensed with individual soul. That formed an integer in all the leading systems of early Indian philosophy. Nay, more, in order to provide for a future state of retribution, it was necessary to develop or retain the system of metempsychosis. It was seen that neither virtue nor vice always brought on its deserts in this life, and the necessity for a next life became unavoidable: and if the soul was to have a next corporeality of some kind to bear the deserts, there was nothing to hinder the transmigration many times. It may shock European ideas of the present day to be told of metempsychosis; but between worldly life, purgatory, and eternal hellfire, or heaven on the one hand and metempsychosis on the other, dispassionate and unsophisticated logic will readily yield the palm to the latter. An English lady was once shocked at the sight of a Hindu lady with her nose bored for a nose-ring. She said, "how barbarous is this custom of yours, dear sister, of boring the nose?" "I fail," replied the Hindu, "to perceive the difference. Madam, between boring the two ears and

boring the nose." The Hindu controversialist may adopt this line of argument and ask, the matter not being susceptible of positive proof without the aid of revealed religion, "logically what is the difference between three corporealities and a dozen or more?" But, however that be, all the ancient leading schools of India accepted metempsychosis, and the grand object they had in view was to devise the means for putting a stop to the ever-lengthening and neverending chain of transmigration. And so long that was kept prominently before the masses, most of whom keenly felt, as they do now, and will always do, what Schelling calls "that sadness which cleaves to all finite life," the system propounded, however otherwise discordant in doctrinal points, had a fair chance of success, as a proselytising system, particularly if it were favourable to peace and welfare in this present existence.

Buddhism was peculiarly well-adapted for this purpose. It was the most attractive in its moral and social phases. No system of human religion has propounded a more perfect course of morality, humanity, mercy, and sympathy. The universal benevolence it preached could not but exert a potent influence on the mind of the people. At a time when sacrifices of animals by hundreds were everyday practices, and those sacrifices were often effected by driving wooden spikes into the heart of writhing victims, the dogma of total abstinence from all sacrifices and uniform mercy to all creatures could not but produce a marked revulsion of feeling against the current religion, and to draw large numbers of

men to the standard of the new faith. The doctrines of equality of man and of non-recognition of caste also contributed very largely to recommend it to the favour of those who had been for a long time ground down by caste rules. The result was wholesale conversions of the lower and the middle classes of the people in all parts of India—so much so as to make Buddhism the leading religion of the country. The intellectual classes, the men of leading and light, also appreciated these moral and social advantages, and were willing to accept them. They perceived, however, the worm in the flower, and were shocked by the sight. The atheism which forms the basis of Buddhist philosophy never obtruded itself on the perception of the multitude. It was unknown to them, and they cared not at all to understand its true purport. But the intelligent few felt it, and wished to avoid it. Even professed Buddhists could not always tolerate it, and many were the attempts made to gloss over it, or to supplant it in an insidious way so as to divest the system of its atheism without injuring it in its constitution. The Ais'varika system of the Buddhists was the outcome of one of these attempts, and the Vedánta and the Yoga systems with their various Gitá, Tántric and Puránic modifications represent the results of Hindu attempts at reconciling the higher philosophy of Kapila and Buddha with a theistic religion.

It is not my object here to enter into the vexed question of the chronology of these different systems. It would take more time and space than what are

at my disposal now. It is necessary, however, to state that in appealing to the Sánkhya, I appeal to the doctrine, and not to its text-books. There is abundant evidence, both in Hindu and Buddhist works of unquestionable antiquity and authenticity, of the Sánkhya and the Yoga systems having been current before the time of Buddha. The most prominent part of the exercise of those systems involved the most rigorous self-mortification, and that mortification was currently practised with the utmost rigour before the time of Buddha. Buddha himself notices this. According to the Lalita-Vistara:—

"While at Uruvilvá, Sákya called to mind all the different forms of penances which people at his time were in the habit of submitting to, and which they thought raised the mind above all carnality. 'Here,' he thought, 'am I born in the Jambudvipa, among people who have no prospect of intellectual redemption (adhimukti), crowded by Tirthikas with diverse wishes, and at a time when their faculties are wriggling in the grasp of the crocodile of their carnal Stupid men, who seek to purify their persons by divers modes of austerity and penance, and inculcate the same! Some of them cannot make out their mantras. Some lick their hands, are uncleanly. Some have no mantras. Some wander after different sources. Some abstain from fish and flesh-meat. Some mind not the annual duties. Some abstain from spirit and the water of chaff. Some beg alms from one, three, five, or seven tribes. indulge in tubers, fruits, mosses, kuśa grass, leaves, cow's dejecta, frumenty, curds, clarified butter, molasses, and unbaked cakes. Some wash the body of charioteers, parrot-flyers, and news-purveyors. Some dwell in villages, or in woods for their livelihood. Some adore cows, deer, horses, hogs, monkeys, or elephants. Seated at one place in silence, with their legs bent under them, some attempt greatness. Some speak to only one person, others to seven. Some eat once in a day and night, some once on alternate days, and some

at intervals of four, five, or six days; some once in a fortnight, performing a chándráyana. Some put on themselves the feathers of vultures or owls. Some, seated on a board or a munjá mat, wear bark, kuśa grass, valvaja grass (Eleusine Indica), or blankets of camels' hair, or of goat's wool, or of hair, or hides. Some sleep more or less in wet clothes Some sleep on ashes, gravel, stones, boards, thorny grass, or pestles, with the face downwards, in a hut or the bare ground. Some wear one, two, three, four, five, six, or seven pieces of cloth; others go naked, making no distinction between fit and unfit places. Some have long hair, nails, beard, and matted hair, and wear bark. Some live upon a single meal of a mixture of sesamum and rice. Some smear themselves with ashes. cinders from altars, dust, or clay. Some carry on their persons and in their hands down, munia grass, hair, nails, rags, mud, or a cocoanut-shell alms-bowl. Some drink hot water, or rice-water, or fountain water, or water preserved in earthen jars. Some carry on them cinders, metals, astringent things, three sticks, skulls, almsbowls, bones or swords, and by these means they hope to attain to immortality, and pride themselves on their holiness. smoke or fire, by gazing at the sun, by performing the five fires, resting on one foot, or with an arm perpetually uplifted, or moving about on the knees, some attempt to accomplish their penance. Some seek salvation by killing themselves by entering into a mass of lighted chaff or charcoal, or by suppressing their breath, or by roasting one's self on (hot) stones, or by entering any fire or water, or ascending in the air. The syllables "om," "vashat," "svadhá," sváhá," as also, blessings, hymns, lighting of the sacred fire, invocations, repetitions of mystic mantras teaching of the Vedas (lit. mantras), or fancying the image of a divinity in one's mind, afford means of purification to many. Some pride themselves on their saluting Brahmá, Indra, Rudra, Vishnu, Deví, Kumára, Mátrí, Kátyáyaní, Chandra, Aditya, Vaisravana, Varuna, Vásava, Aśvina, Nága, Yaksha, Gandharva, Aśura, Garuda, Kinnara, Mahoraga, Rákshasa, Preta. Bhúta, Kushmánda, Párshada, Ganapati, Devarshi, Brahmarshi, or Rájarshi. Some select some of them, others resort to the earth, the water, heat, the air or the ether. Mountains, rivers, fountains, tanks, lakes, long narrow sheets of water (tadágas), oceans, vats, ponds, wells, trees, lotuses, herbs, creepers,

grasses, stumps, pastures, cremation grounds, courtyards, and bowers afford asylums to others. Houses, columns, stones, pestles, swords, bows, axes, arrows, spears, and tridents, are the objects of salutation to some. In curd, butter, mustard, barley, garlands, darbha grass, jewels, gold and silver, some seek their welfare. Thus do these Tirthikas, dreading the horrors of mundane life, seek their shelter. Some seek heaven and salvation in their offspring, and resolutely apply to them. They all follow the wrong road; they fancy that to be the true support which is untrue; they hold evil to be good, and the impure to be pure. I shall then commence that kind of vow and penance by which all hostile sects shall be overpowered. To persons deluded by works and sacrifices, I shall show the destruction of all works and sacrifices. To Devas, perceivable by meditation, as also to those who become manifest in divers forms, I shall exhibit a meditation by which they may be overpowered."-My Buddha-Gayá, pp. 24, et seq.

The meditations he practised were all in accord with the rules of the Yoga system, and even their technical names were the same. These facts demonstrate the antiquity of the Sánkhya and the Yoga doctrines; but this cannot be said of the text-books of those systems as we have them before us now. They are obviously of a later date than Buddha, and this may safely be predicated of all the six leading texts of Hindu Philosophy. The Sánkhya Sútra quotes the Vais'eshika by name in two places (A. I., 25 and VI, 35), and refutes the doctrine of the The Yoga Sútra takes for granted Vedanta Sútra. the twenty-five categories of the Sánkhya as the basis of its doctrine, and copies some of its aphorisms almost verbatim. The Vais'eshika Sútra recognises the Nyáya as well as the Sánkhya. The Nyáya Sútra refutes the doctrines of the Vedánta, and of the Sánkhya. The Mímáñs'á either directly or practically

by the mode of its refutation of adverse doctrines recognises the pre-existence of all the others, not excepting Buddhism. It also quotes Badari, a teacher, and Bádaráyana, probably a grandson of Badari, and author of the Vedánta Sútras or later Mimáñs'á, as also of a commentary on the Yoga Sútra. Vedanta in its turn refutes adverse doctrines of all the five, and thereby admits their pre-existence. This state of facts can be reconciled only by the supposition that the different dogmas and the schools which cherished them existed for a long time before the dogmas were written down in the aphoristic form in which we have them now. transmission must have been the principal means of their preservation for a long time. There might have been also text-books before, but they were set aside by the very complete systems which the new texts produced, and in the new systems the refutation of adverse opinions very naturally included all the theories which were prevalent at the time when the books were compiled, and not the theories only of the time when the original dogmas were first promulgated. also obvious in other ways. In the case of the Sánkhya Sútra, though it is usually attributed to Kapila, one of the mind-born sons of Brahmá, we find it refers to an "ancient teacher" (A'chárya, A. V, 31), and to "venerable preceptors" (A. VI, 69). Sanandana and Panchas'ikha are cited by name (V, 32, and VI, 69). Kapila is then said to have taught his doctrine to A'surí, who is described both as a brother and a pupil of the teacher. A'surí imparts it to Panchas'ikha, who is, according

to the Puránics, again a brother. This Panchas'ikha, again, according to the Mahábhárata, lived in the time of Janaka, and taught the Sánkhya doctrine to that king of Mithilá. Had Kapila written the Sútra he would never have described in it his younger brother and pupil as an A'chárya.

In the Vedánta Sútra, Bádaráyana, the author, is several times named in the third person (I, 3, 26; I, 3, 33; III, 2, 41; III, 4, 1, 8, 19; IV, 3, 15, IV, 4, 7, 12). This is usually explained by the statement that a pupil wrote down the teachings of the saint. Colebrooke, arguing on these facts, came to the conclusion that the text-books are much later than the saints whose names they bear. Referring to the Sánkhya he says "the text of the Sánkhya philosophy, from which the sect of Buddha seems to have borrowed its doctrines, is not the work of Kapila himself, though vulgarly ascribed to him; but it purports to be composed by I's'varakrishna,—and he is stated to have received the doctrine mediately from Kapila, through successive teachers, after its publication by Panchas'ikha who had been himself instructed by A'surí, the pupil of Kapila." (Essays, I, p. 93). Professor Cowell accepts this opinion in its entirety; he says "The Sútras, as we have them, cannot be the original form of the doctrines of the several schools. They are rather a recapitulation, at a certain period, of a series of preceding developments, which had gone on in the works of successive teachers. Sútras mutually refer to each other; thus, those of the Sánkhya school, which in itself I should consider one of the earliest, distinctly refer to Vedánta tenets. They expressly mention the Vais'eshika in I. 25, V. 85; for the Nyaya cf. V, 27, 86, and for the Yoga I, 93." (Colebrooke's Essays, I, 354.) This is also the opinion at which I have arrived after a careful consideration of the bearings of the question; in short, my conviction is that the Sútras were written, like the Institutes of Manu and many other Hindu works, long after the date of their putative authors.

As regards the Yoga, the doctrine is described to be as old as Brahmá, and the text-book to be the work of Patanjali, who, says the commentator, "compiled the rules in the form of an institute for the use of intelligent people anxious to study them" (p. 4). That such is really the case, is obvious from the fact of the Yoga which Patanjali inculcates being identically the same which the Sánkhya accepted as the only means of salvation. It might be argued that the Sánkhya adopted the theory of the 25 principles, from the Yoga of Patanjali, and did not lend it to him. But the arguments against this theory are overwhelming. the first place had Patanjali initiated the theory of the Tattvas he would have for certain defined them, and not left them to be inferred. He is very careful in his definitions, and he would never have left so vital an element of his system to be inferred. But following the Sánkhya no necessity was felt by him for any definition. It cannot be said that his Tattvas were different from those of the Sánkhyas, for that would make the necessity for a definition even more

imperative. Secondly, the author of the Mahábháshya cannot possibly be proved to have lived before Kapila, or his doctrine. The learned Professor M. M. Kunte, in his "Vicissitudes of Aryan Civilization," has combated, with great tact and ability, the arguments usually put forth to fix the date of Patanjali; and it may be admitted that individually each argument as put forth by Goldstücker and others admits of refutation, and I may add that a long chain of weak arguments is not stronger than any of its links. Still the coincidence of a number of names of a given period is one which in Indian history cannot be easily set aside as purely accidental. Confining, however, one's attention to the text-book only, no one who has read them carefully can fail to perceive that Patanjali has contented himself by tacking a theistic appendage of no direct utility to a positively atheistic model, without in any way blending the two ideas into any homogeneity or consistency. Hence it is that the Hindus call it Sés'vara Sánkhya, or Sánkhya cum deo, as opposed to the former which is Niris'vara Sánkhya, or Sánkhya sine deo.

The cardinal difference between the two rests on their theistic and atheistic belief, but as already stated, it makes no difference in their systems. Isolation of soul from thinking principle is the end sought in either case, and meditation in Samádhi is the only means available. The believer in the existence of the Godhead assumes that divine grace facilitates the end sought, but he does not dispense with Samádhi, and his belief, therefore, is of no material importance.

"In less momentous matters," as noticed by Colebrooke, "they differ, not upon points of doctrine, but in the degree in which the exterior exercises, or abstruse reasoning and study, are weighed upon, as requisite preparations of absorbed contemplation. Patanjali's Yoga-s'ástra is occupied with devotional exercise and mental abstraction, subduing body and mind: Kapila is more engaged with investigation of principles and reasoning upon them. One is more mystic and fanatical. The other makes a nearer approach to philosophical disquisition, however mistaken in its conclusions." (Essays I, p. 265.)

And we have enough in these facts and reasons to infer that the Yoga text-book is posterior to the Sánkhya text-book, and that both the text-books are later than Buddha; but that the doctrines of the two schools are very old. Any how these are the immediate ancient Hindu archetypes of the nihilist theory of Buddha, and indirectly of the Pessimism of Schopenhauer and Hartmann.

The Yoga, moreover, is the archetype of another modern doctrine, that of spiritualism with its occult appendage. In this case the relation is direct and more intimate. The eternity of soul is recognised by both; both look to a course of gradual progress which has perfection for its goal; both admit the existence of soul in higher and higher stages; both recognise the possibility of man's commanding departed souls to come down, to become visible, and to hold converse with him; both pretend by regulation of breath and other exercises to attain occult powers of the most

transcendental kind. The details and the rationale of exercise may be different in minor points, and a few of the dogmas such as the "material reality" of soul according to the spiritualists, and its pure spirituality according to the Yogis, may be apparently contradictory; but substantially the two are as closely related as two systems separated by a gap of five and twenty centuries can well be. The cardinal theory, that "the body is the prison of the soul for ordinary mortals" but it is not so in the case of the adept, is evidently the same in both. "We can see only what comes before the windows of our body, we can take cognizance of what is brought within its bars. adept has found the key of his prison, and can emerge from it at pleasure. In other words, the adept can project his soul out of his body to any place he pleases." The whole system in either case is based on this doctrine, and even a cursory study of the 3rd chapter of the work now presented to the public in an English dress will, I believe, fully bear out this statement.

The name of the Yoga system as we now have it is Yogánus'ásana, or 'the Institutes of the Yoga.' This name, however, is rarely used, the work being better known as the Yoga-s'ástra or 'the science of Yoga,' or Yoga-sútra, the 'Aphorisms of the Yoga.' According to the commentary, commonly assigned to Vyása, one name of the work would appear to be Sánkhya pravachana, or 'an exposition of the Sánkhya.' The words of the colophon are Pátanjala-yoga-s'a'stre sánkhya-pravachane, which may be translated into, in Patanjali's science of the Yoga, the Sa'nkhya pravachana.

Vyása, however, if he be the author of the exegesis. which I do not believe to be the case, must have used the term simply to imply that it is a text-book on the Sánkhya system, and not to indicate the specific name of the work, for in his remarks on the first aphorism he distinctly says, "the name of the work is Yogánus ásana," (Yogánus'ásanam náma s'ástram). Following this exegesis Colebrooke says: "the title of Sánkhyapravachana seems a borrowed one; at least it is common to several compositions. It appertains to Pataniali's Yoga-s'ástra." (Essays I, p. 244). short, Yogánus'ásana is the specific, and Sánkhyapravachana the descriptive, name of the work. Anyhow it is obvious that the Yoga is recognised from an early period as a work on Sánkhya.

The Yoga text as we now have it comprises a total of 194 short, succinct aphorisms, divided into four chapters or quarters (pa'das). The first contains 51 aphorisms, devoted to an exposition of the nature and character of meditation, and is entitled Samádhi-páda. The second is called Sádhana-páda, or the quarter on the exercise of meditation and its requirements, and contains 55 aphorisms. The third is called Vibhútipáda, and treats of the various occult powers which may be derived by the exercises enjoined in it. It is of the same extent as the second. The name of the fourth chapter is Kaivalya-páda, and it gives an exposition of the nature and character of the isolation or detachment of soul from worldly ties, which is the object and aim of the exercises and meditations recommended. It is limited to 33 aphorisms.

The work opens with a definition of the term Yoga. It is derived from the root yuj, which means both "to join" and "to meditate." Some accept the first meaning, explaining it in the technical sense to imply the joining of the mind to the object of thought. Others prefer the second, but that makes no material difference in the purport. The technical meaning of the word as used in the text is a derivative one. Instead of giving prominence to the joining, it implies the detachment which that joining occasions. The definition is, "the suppression of the functions of the thinking principle." This suppression, however, need not be absolute in order to make the word applicable. It is used to imply all stages of abstraction of the thinking principle from worldly cares with a view to centre it in the peculiar meditation which serves to effect that abstraction. word is of very ancient date. It occurs several times in the Rig Veda, but not in the technical sense. the time of Buddha, six centuries before the era of Christ, it had acquired its technical meaning to perfection, and as Buddha, according to the view of the case set forth above, borrowed it from the followers of the Sánkhya school, it may safely be assumed that it dates from long before the age of Buddha. In fact, the Tapas of the Vedic Rishis got the more expressive name of Yoga at a later period, and Kapila and his followers gave it prominence in their system by making it the sole means of salvation. Many other works have since used it to indicate communion with the divinity in some way or other, and the Bhagavadgítá takes thirteen out of its eighteen chapters to be each a treatise on a separate kind of Yoga. The names are: 2, Sánkhya Yoga; 3, Karma Yoga; 4, Jņána-karma Yoga; 5, Karma-sannyása Yoga; 6, Dhyána Yoga; 8, Tárakabrahma Yoga; 9, Rájaguhya Yoga; 10, Vibhúti Yoga; 12, Bhakti Yoga; 13, Kshetra-kshetrajna Yoga; 14, Guṇatraya Yoga; 15, Purushottama Yoga; 18, Sannyása Yoga. In fact, every phase of devotion is described as a form of Yoga. The Tantras have a great number of others, and many variations of those named above, but they need not be noticed here.

The definition of the text suggests immediately the question, what are the functions that have to be suppressed? These must first be known before they can be overcome. The author, therefore, proceeds to describe them. They are said to be fivefold, including right notion, misconception, fancy, sleep, and memory. These, directly or indirectly, comprise all the functions to which the thinking principle can possibly be directed. The means of suppressing these functions are next described. They include, (a) exercise, or "effort constantly made to keep the thinking principle in its functionless state," (XIII,) and (b), dispassion, or "the consciousness of being their subjugator on the part of one who thirsts after neither perceptible nor scriptural objects," (xv). The details of these are reserved for consideration in the next chapter.

The exercises and dispassion result in Yoga, of which there are two kinds, a conscious and an unconscious one. The former is that which is attended by argumentation, deliberation, joy, and egoism or self-consciousness: the latter is devoid of such attendants. As long as the thinking principle argues what is good and what is bad; as long as there is deliberation as to the nature of the object of thought: as long as a person engaged in meditation feels a sense of joy; or as long as he retains a sense of his own individuality, (self-consciousness), he is said to be in a conscious state of meditation. This is, in the technical language of the school, Savijasamádhi or "seeded meditation," because there is in it some nucleus on which the mind is centered. When, by arduous and long-continued exercise, this seed is lost, and the mind remains divested of all thought, a mere state of consciousness without an object, it becomes seedless, nirvija, or perfect, and this is the summum bonum which the Yogí exerts to attain. When this is attained, the bondage of the world, of transmigration, is entirely severed, and the soul is declared to be isolated or free.

The expedients aforesaid are always and imperatively necessary—nothing can be attained without them; but their action can be expedited by another means, and that is "Devotion to God." This devotion is absolute resignation of one's self to the Divinity. In the language of the commentator, "it is thorough worship of God. Without wishing for the fruition of worldly enjoyments, the making over all one's actions to him, the preëminent guide." This devotion is the means by which the theism of the current Hinduism is reconciled with the philosophy of

the school. Kapila did not care for this reconciliation, and his system, therefore, did not stand in need of a Divine Providence: but his atheism being repulsive to the thinking portion of mankind, Patanjali avails himself of it to give a theistic character to his system. It will be noticed, however, that he makes his Divinity one of several means to an end, and not the end The God he invokes is defined to be "a particular soul which is untouched by affliction, works, deserts, and desires," one who is existent, but not the avowed Creator and preserver of the universe. His name is I's VARA or "the ruler," and that may imply providence, but nothing is said on this subject. In two successive aphorisms, He is described as one "in whom the seed of the omniscient attains infinity," (xxv,) and "who is the instructor of even all early ones, for, He is not defined by time (xxvI)." The indicator of this Divinity is the syllable Om, called Pranava, and it is by repeating it and reflecting on its meaning that the different states of meditation can be easily attained. The author could have scarcely put God and his name to a more subordinate position.

Turning now to the obstacles which stand in the way of the Yogí in the satisfactory accomplishment of his meditation, the author enumerates what they are, and suggests the means of overcoming them. The obstacles, or causes of distraction, are disease, langour, doubt, carelessness, idleness, worldly-mindedness, mistaken notions, unattainment of any stage of abstraction, and instability in the stage obtained (A. xxx);

and these are attended by pain, distress, trembling, and oppressive inspiration and expiration (xxxI). tend to make the thinking principle unsteady, or unfit for meditation, and have, therefore, to be sedulously The means for overcoming them are various. The habit of concentrating the mind on one particular principle is the most efficacious, (XXXII,) and it is to be supplemented by cheerfulness, benevolence, compassion, complacency, and indifference in regard to happiness, grief, virtue, and vice (XXXIII). may be effected also by a system of regulation of breath, called Pránáyáma, which is supposed to exert a powerful influence in steadying the thinking principle, and warding off disease and other obstacles (cf. p. 41). Although this regulation of breath is a necessary element in all the earlier or lower forms of the Yoga, one is specially called the Yoga of breathing, and technically called Hatha-yoga, from the letters ha and tha, meaning the sun and the moon, which are the mystic names of inspiration and expiration. form is particularly esteemed for its efficacy in procuring occult powers. When the habit of meditation has considerably advanced, and the Yogi is able to realize sensuous objects in his meditation, or when the mind is thereby so illumined, it is of itself sufficient to ward off tribulations. Meditation in the passionlessness of accomplished Yogis might also effect this (xxxvII). Reliance on dreams, or on the object of one's fancy, is, likewise, an efficacious remedy.

The author then enters into a more elaborate classification of the Yoga. The twofold division first

pointed out does not suffice fully to indicate the various shades of difference which the seeded form assumes under different circumstances, and to each of these shades he assigns a different name, and defines its nature. In course of this, he points out the theory of the mind becoming the object it thinks upon (XLI), in other words that intense thought creates objects, or becomes objective. This is the basis on which the occult powers described in a subsequent chapter are founded. The seedless form is one and simple, and it is the ultimatum sought by the Yoga.

The second chapter is devoted to the details of the exercises necessary for the performance of the Yoga, and is therefore called Kriyá-yoga or "practical Yoga." In its earliest and simplest state practical Yoga is accomplished by a strict observance of asceticism, by the muttering of a mantra a great number of times at stated periods every day, and by devotion to God. The object of these observances is to weaken afflictions and give firmness to meditation. Afflictions arise from attachment to worldly affairs, and asceticism is the best antidote for them, and the practice of repeating a mantra for a long time serves to steady the mind.

The reference to afflictions suggests the question, what are they? They are ignorance, egoism, desire, aversion, and ardent attachment to life, or 'the Will to live' as Hartmann designates it. Some of these are subtile, others gross, (III). The former are to be counteracted by acting against their natural bent, (x) and the latter by meditation, (xI).

The afflictions are described to be the root of all evil. They give rise to works, and works leave behind their stock of residua to be worked out in a subsequent birth, and in that subsequent birth other works are performed, and they leave their residua, and so on, the chain is never brought to an end. For instance, ignorance leads to the commission of a sin; the retribution for that sin comes in the next existence; while that desert is being borne in that existence another sin is committed through ignorance; that necessitates another birth for its retribution, and the series never breaks. And what is true of ignorance is equally so of the other afflictions. Nor does the rule apply only to sins; it applies equally to virtuous deeds. For instance, if instead of a sin a virtuous work be performed, its deserts have to be enjoyed in another existence, and the course proceeds exactly as in the case of sin. In fact, every work, whether right or wrong, has its apportioned desert, and it must be borne in a corporeal existence, and the succession of birth, decay, and death must, in the ordinary course of things, recur over and over again without a limit. The fruits may be joy or suffering according as the cause is virtue or vice, but to the discriminating they are invariably painful, (xv). They are, also inevitable, and must be borne. An act once performed must bear its fruit, and in so far there is no remedy. One may, however, avoid doing those works which bear fruit, and thereby break the spell, and the maxim is therefore laid down that only those pains are avoidable which are not yet come, (xvi).

The question then arises, what should one do to abstain from works, and avoid their consequences? and the object of the Yoga is to devise the means through which the abstinence may be effected.

In order to explain the rationale of the course by which the evil is to be brought to an end, the author next enters into an explanation of the mutual relation of Intellect and Soul. Intellect is called a spectacle, and it is said "to be of the nature of illumination. action, and rule: it is of the form of the elements and the organs; it is for the purpose of experience and emancipation," (XVIII). It exists solely for the purpose of Soul, (XXI). Soul is called the spectator; "it is absolute sentience, and, though pure, still directly beholds intellected ideas," (xx). these two are in conjunction through ignorance (and it is ignorance which brings them into conjunction) they produce life and its consequences, (XVII,) or as the text puts it "the apprehension of the nature of the contact, power, and the lordship of power," (XXII) i. e., Soul thinks it is the experiencer and Intellect thinks it is the experiencer. Now, when the light of knowledge dispels the false impression the conjunction is dissolved. Intellect ceases to think that it is the experiencer, and Soul gives up the idea of its experience, and the ignorance is removed. In other words, the conjunction being removed Soul is isolated, and there is a period put to further birth and suffering. Now, ignorance being the sole cause of the conjunction, the great object is to remove that ignorance, and

this is to be effected by discriminative knowledge, or that which will rightly appreciate the true character of the relation which exists between Soul and Intellect. This knowledge then is what is to be sought, and the means are now provided by which it may be attained.

The knowledge in question passes through seven stages before it becomes perfect (xxvII). The first stage is that in which a person feels that "the knowable has been known by me." (2) He next feels that "there is nothing remaining to be known." (3) The conviction then arises that "my afflictions are overcome, and there is nothing for me to overcome." (4) This is followed by the belief that "discriminative knowledge has been attained by me." These four suffice to effect what is technically called "liberation from work," (Kárya-vimukti), for when these have been acquired there is no more impulse or wish left to perform works. These are followed, in course of progress, by three more successive convictions. These are,-1st "my intellect has accomplished its purpose;" 2nd, "the three qualities have finished their dominion over me, and can no longer affect me;" 3rd, "my meditation has been identified with my soul," that is the Intellect has merged into the Soul. These three are called "intellectual liberation" (Chitta-vimukti). The last is called isolation (Kaivalya), on the attainment of which the Soul is believed to be perfectly liberated.

In order to bring on this consummation the Yogí should apply himself to improve his understanding so

as to make it completely devoid of impurities. To effect this improvement eight means are recommended. and these are technically called 1, Restraint; 2, Obligation; 3, Posture; 4, Regulation of birth; 5, Abstraction; 6, Steadfastness; 7, Contemplation; and, 8, Meditation (XXIX). Of these the first includes five negative acts, viz., abstention from (1) slaughter, (2) falsehood, (3) theft, (4) incontinence, and (5) avarice; and the second five positive acts, namely, (1) purification, (2) contentment, (3) penance, (4) study, and (5) devotion to the Lord. two classes of acts are called mahávratas, or acts of primary asceticism. They are obligatory on all classes of the community, whether householders or ascetics, and none should neglect them. Slaughter is in se sinful, and none should commit it, whether he be a householder or a hermit. Falsehood and theft are sins of the same gravity, and should therefore be shunned Incontinence &c., are likewise reprehensible, and none should be guilty of them. Nor can a virtuous and peaceful life be secured simply by these restraints; it is necessary that one should keep himself free from filth, both material and moral; that he should be contented with his lot and not rapine: that he should submit to penance for his sins and for curbing his passions; that he should study the Vedas, and be devoted to the service of God. one can be a good citizen who does not practice these restraints and obligations, and therefore they are recommended to all classes of the community. And if they are good and necessary for ordinary

people, they must *ipso facto* be so for the Yogi, who aspires to rise above the common herd. Nay, to him they are most imperative, for none can prepare himself for the Yoga who does not especially attend to them, as the first step in his career. The advantages of observing these restraints and obligations are described at some length; but they call for no remark here.

Restraint and obligation being thus common to both householders and Yogis the third of the eight means becomes the first special act of exercise to which a Yogí has to apply himself; this is the assumption of particular postures, which are conducive to the fixation of the thinking principle to any object to which it may be directed. No one can settle himself down for meditation while walking, or running, or doing something unconnected with his main object, and some particular postures are, therefore, deemed essential. The text contents itself by saying that it should be firm and pleasant (XLVI), and entail the least effort (XLVII); but it does not describe any particular posture as the most beneficial. Commentators, however, have supplied the omission, and described a great number of them, some of them most painful and difficult of assumption, (cf. pp. 102f.).

When the Yogi has assumed one of the prescribed postures, he should begin the fourth exercise, the regulation of his breath. This consists in drawing the breath through one nostril; retaining the air for some time in the chest; and then throwing it out

through another nostril. The details of this process will be found on pp. 42f.

This process of breathing should be followed by the fifth exercise, the abstraction of the organs from their ordinary natural functions. As long as they are engaged in their own works, they do not allow the thinking principle to settle down for the act of meditation, and consequently prove obstructive. To overcome them, or to draw them away from works, is an essential preliminary. When they are abstracted, they merge into their primary cause, the thinking principle, and cease to disturb it.

All these five acts of Restraint, Obligation, Posture, Regulation of breath, and Abstraction are accessories or necessary adjuncts to Yoga, for without them no Yoga can be performed; but they form no essential part of the Yoga itself. Even all the five existing together would not constitute Yoga, though without them as preliminaries no Yoga can be effectual. These are, therefore, called "practical Yoga," or "accessories to the Yoga," but not Yoga. The last three, on the other hand, are essential constituents of the Yoga, and are therefore called "intimates" or anta-These three include Steadfastness (Dháraná), Contemplation (Dhyána), and Meditation (Samádhi); and the third chapter opens with a description of "Steadfastness is the confinement of the these. thinking principle to one place," (L). As an exercise, it is of little moment to what object the thinking principle is applied: so long the thinking principle remains unswervingly attached to it, without for a moment thinking of anything else, it is Steadfast-When the understanding is brought to bear ness. upon this fixation and the two act in unison the result is Contemplation (II), i. e., when the thinking principle thinks intelligently and steadfastly on an object it is Contemplation. Again when this contemplation is so intense that it loses all idea of its own identity, and enlightens solely one object, it is Meditation or Samádhi. The definition given points to something much more intense than what the English word meditation ordinarily conveys; it implies a state of extacy or cataleptic trance when both the body and the mind are dead to all external impressions, and the thinking principle is completely drowned in the special object of its thought, or in itself, but as the degree of intensity is not fixed and is admitted to vary considerably under different circumstances, I have used the word meditation as the most convenient and conveying the nearest idea of the mental act indicated by the Sanskrit term. When these three follow successively or are united, they have the common name of Sañyama. How this union is to be effected, or how this Sanyama is to be performed, is nowhere described at length; but it may be directed to diverse objects, internal and external, and, when duly and thoroughly performed, results in the most extraordinary occult powers.

A subject is the correlative of the three qualities of tranquillity, enlivening and latency, and as each quality becomes ascendant the subject varies; and these variations may be produced by the power of Sañyama, apart from ordinary mundane causes. Hence the efficacy of the Sañyama in producing occult powers. Sañyama, however, should not be applied indiscriminately to all purposes. The proper rule is to follow the stages of perfection successively attained by a Yogi, i. e., it should not be applied to a subtile object, until it has been practised and perfected with regard to gross objects. In other words, it should be practised step by step according to the different stages into which the career of a Yogi is divided. Unless this is done no fruition follows (vI).

The occult powers, called Siddhis, derivable by the practice of the Sanyama are the most astounding possible. By it one may know the past and the future, the circumstances connected with his former existences, as well as the day and hour of his death. He may know what is in the mind of another person, or the meaning of the cries of animals. He may make himself or others invisible to bystanders, contract friendship with whomsoever he likes, or attain other superhuman powers. He may acquire a knowledge of things that are ordinarily too subtile, or too remote, for human observation, or so intercepted as not to be visible. He can observe the details of regions situated far away from the earth; of the stars and planets, their dispositions and their motions. He can have occular knowledge of spiritual phenomena. know what is going on inside his body; subdue his hunger and thirst; or make his body so firm as none can shake it. It is possible for him, too, to make departed spirits visible, and to converse with them. He can attain superhuman intuition, audition, taction, vision, gustation and olfaction. He may project his own soul into another's body, and then bring it back into his own. He can travel with the quickness of the mind through air or through water, and go wheresoever he lists.

When most of these powers have been attained and a Yogí is in a forward state for absolute perfection, the gods envy his success, and try to divert him from his onward course. They place temptations in his way in the forms of handsome women, great wealth, and other worldly objects of value, and thereby lead him astray (LI). In this they play the part of Mára in the Buddhist legends, and of Satan in the Bible. Great care and determination are necessary to rise above such temptations. According to the Tantras when temptations fail, resort is had to frightful forms, tigers, lions, serpents, ogres and the like, which threaten instant destruction to the Yogí. But if they are met by firm resolve, they are always ultimately overcome.

Great as are these and such like powers, of which a great many are described in the text, they are not the objects which a Yogí should seek. They are the results of his meditations, and they indicate the success he is gradually attaining, and the progress he is making towards his goal; but they are not that goal. The highest power is, even like the lowest, a part of the "seeded" or discriminative meditation. These powers are, nevertheless, of value, as they enhance the power of the understanding, and in their perfection result in the all-saving knowledge, tárakjnána,

which makes manifest the relation between the thinking principle and Soul, and brings on the "seedless meditation." They are thus of use in consummating the isolation of Soul—the summum bonum which the Yoga promises to its votaries.

The fourth chapter is devoted to a consideration of such metaphysical topics as bear on the nature and character of Isolation. It opens by saying that special faculties may result from five different causes, (1). Some of them are described to be due to birth: such as the power of flying, or living in water, or with suspended animation for protracted periods. These are specific peculiarities of particular genera of animals which may be acquired by being born in such genera, and are not common to all living beings. Others are due to herbs, such as the effect of drugs in arresting sleep, hunger, or the like, or making the flesh proof against heat, or poison, or cold. Others, again, are due to certain incantations or mantras which are universally believed by the Hindus to have very extraordinary powers. Austerity or asceticism in the same way is credited with the power of enabling people to acquire special faculties. Of course, the tangible faculties in this case are not faculties strictly so called, but the effect of habit. And lastly, Samádhi is believed to produce the same results, and these are what have been described in the preceding chapter. The first four causes do not concern the author, and, therefore, no further notice is taken of them. last is intimately connected with the question at issue, and great pains are taken to meet such objections as might be started against the theory of Samádhi being the cause of special faculties. objections are assumed to proceed from opponents, and the Sútras supply the replies. In the second and the third aphorisms, an opponent is made to deny causality to Samadhi, inasmuch as it has no influence on the body, and bodily changes are known to have been produced in this life. The explanation given is that the materials of the body undergo change of their own accord, and merit resulting from Samádhi subserves only to remove all obstructions from their way. is illustrated by the example of the husbandman, who removes the inequalities on the surface of a field in order to lead water to where it is wanted, and the water then flows of its own accord, or in obedience to the laws of gravitation. This satisfies the opponent, who thereupon, shifts his ground, and, admitting the possibility of the materials changing by themselves, raises the question as to how thinking principles, which are immaterial, can be so produced. Yogis pretend that they can, each of them, animate a number of bodies at the same time, and it is necessary that, for such a purpose, each body should have a separate thinking principle, and the questions raised are how is it provided? and how is the unity of the creating one preserved? The theory of spontaneous change in materials cannot explain this, and the reply given is that such thinking principles are emanations or scintillations from the creating one, and are therefore subordinate to it, acting in accord with the will of the creator, even as the different organs of the body act in accordance with the will of the mind, (III—v).

The possibility of Samádhi producing occult powers being thus settled, the question next comes as to the nature of those powers—are they of the same character as those produced by other causes? or are they different? The reply is that they are different, (vI). The faculties produced by the other causes are intimately connected with former births; the residua of former births are the active principles which animate them; whereas the faculties produced by Samádhi have no such background. They are spontaneous, and do not produce those after-consequences which the others do.

This leads to the classification of works leading to residua into four groups. Some are described to be white or meritorious; some are black or vicious; some are partly black and partly white; while others are neither black nor white. The first three groups belong to ordinary life, and leave behind residua; the last pertains to Yogís, and are not calculated to leave any remnant behind, (VII).

The after-consequences of ordinary works are two-fold, instinct, and kind, age and experience. The theory is that every work, every sensation, every form of experience leaves on the thinking principle an impress of its own, and such impressions, accumulating in course of a lifetime, become the stock of residua which, though for the time being latent, are susceptible of revival by proper stimulants in subsequent existences. (cf. p. 26—174). This

revival is Instinct, i. e., instead of believing Instinct to be spontaneous, self-evolved, intuitive reason, as European philosophers describe it, (cf. p. 175.) Yogis take it to be the fruit of the remembrance of former experience, revived by particular circumstances. These residua are also the causes of rewards and punishments in subsequent lives, and the rewards and punishments are represented by kind, age and experience; kind implying birth into higher or lower grades according to merit or demerit; age the span of life in such existences, which is prolonged or reduced according to one's deserts; and experience sensations of pleasure or pain. Confining his attention here to Instinct, the author describes that the residua producing Instinct do not revive invariably but according to circumstances, even after breaks caused by dissimilar births, (VIII). Nor do such breaks, produced by dissimilar births, localities, or times lead to any breach in the relation of cause and effect existing between residua and instinctive manifestations, (IX), inasmuch as the result manifests itself invariably at the first favourable moment.

The theory of residua as above propounded is open to the grave objection that it does not provide for the manifestation of instinctive action at the first birth when no residua can be predicated; but the author obviates it by assuming eternity of desires and consequently of the universe. That which is eternal can have no beginning, and consequently there is no room left for a first birth, (x). This involves a regressus in infinitum, but, assuming matter and the universe to be eternal, it is not objectionable, or illogical. More-

over, the necessity of keeping God apart from creation, renders the theory of eternity of the universe unavoidable. Admit God to be the creator, the necessity arises of making Him engage in work and derive its fruit; deny it, the universe must be accepted as self-evolved, and the theory of nothing comes from nothing not allowing of such an assumption, the author is driven to the only alternative left, that of eternity.

The opponent who raised the first objection now turns round and argues that if eternity be predicated of desires, how can they be removed? and if they are not removed the chain of transmigration will ever lengthen and never come to an end, and no redemption is possible, so that the performance of the Yoga for the sake of liberation from the fetters of repeated existence would be futile. To this the author replies by saying that the cause of desire is ignorance of the true nature of things; its effect is the body and its longings and their consequences; its asylum is the thinking principle; and its object is worldly enjoyment, and if these can be made inert or functionless, they would cease to produce their fruits; and if they ceased there would be no root left in re the individual in which they are made functionless to produce new residua, and consequently he would be free, (XI).

But, says the opponent, the thinking principle is ever changing under diverse influences, it cannot be in one existence what it was before, and consequently there is no unity, and therefore the theory of oneness, of omne ens est unum, is lost. This argument is met

by the theory of archetypes. Every category is eternal. all things are eternal, nothing is really created, or absolutely destroyed, and what we call creation or destruction is simply change of attributes, and in the case of the thinking principle it is nothing more. When it changes its present condition, it reverts to its former condition, or asumes a new one, but its unity is never lost, (XII). This is the theory of the moderate nominalists or conceptionalists, with their universalia ad rem, universalia in re, and universalia post rem. Change having been admitted above, the author proceeds to account for it. It is produced by the three qualities acting either on the subject, or on the object, or on both, (XIII). The action, however, is not simultaneous, only one of the qualities is predominant at a time, and therefore there is no diversity in the two, This leads to the question are sensibles the causes of sensation? or sensations the causes of sensibles? The first idea is in accord with every-day experience. Sensation usually takes place when there is a sensible present to produce it. The relation of the two as cause and effect is, however, not constant, and under different circumstances the same sensible produces simultaneously very different sensations, and the simultaneous production of different effects by one cause is illogical and impossible. commentator illustrates this by appealing to the different effects produced by a single handsome woman on amorous males, her rivals, and ascetics. He might have gone further, and adverted to representative sensations as distinct from presentative

In fact, as Professor Müller, in his 'Elements of Physiology' (Baly's Translation, p. 1059), has observed, "external agencies can give rise to no kind of sensation which cannot also be produced by internal causes, exciting changes in the condition of our nerves." Sensations, too, remain on the sensorium after the sensibles producing them have been removed. Nor can sensation be the cause of sensible, or, in the language of the commentator, "if a thing were an effect of the thinking principle, then there would be nothing besides, when that thinking principle would be occupied with one particular thing." cannot be said that the ideal presentation of things would be created and maintained by other thinking principles while one thinking principle is occupied with a particular thing, for in that case many diverse causes would be made to produce one effect. Applied to the world the inference would be that one world is the effect of many diverse causes, and, that not being possible, the alternative would be that the The solution afforded is that world is causeless. there is no relation of cause and effect between the two; they are eternal and move in different paths (xv); and their action upon each other is regulated by the triad of qualities, one or other of which predominates for the time and produce its effects. Patanjali is exceedingly brief and enigmatical, but his object is the refutation of the theory of ideal presentation as opposed to real substantiality of matter, i. e., of the Vivartaváda doctrine of the Vedánta.

The preception above produced is still incomplete.

The thinking principle may undergo modification and assume the shape of the object presented to it, but it cannot, being unconscious, intelligently perceive what it sees, (XVII). The intelligent principle has still to be infused into it, and this is done by Soul. The reflection of the Soul acting on it makes it perceive directly what is presented to it. It is accordingly said that a thing is known or unknown according as there is a reflection of the Soul, or the absence of it, in the thinking principle, (XVI).

An objection is now raised to the effect that under the circumstances above stated, there being no stability in the thinking principle, knowledge derived by perception could not be constant. The reply given is that since the real perceiver, the Soul, is immutable, knowledge which depends on it must necessarily be constant. Inasmuch, however, as the thinking principle can undergo only one modification at a time, and the Soul perceives only that modification, and not the outside world, there can be only one perception at a time: two diverse ideas cannot arise simultaneously, (XIX).

The objector is still unsatisfied. To obviate the necessity of calling in the agency of Soul, he suggests a multiplicity of thinking principles, saying let one perception or thinking principle be perceived by another. This, however, says the author, cannot be, for the second perception would require a third, and so on, and that would lead to a regressus in infinitum. There would, moreover, be no certainty, for in calling one idea to mind a host would arise, and there would

be nothing to show which is the particular idea that has been invoked, or is necessary to the elucidation of the perception at hand.

There is yet another objection to urge. Accepting that perception cannot be helped by one cognition cognizing another, the opponent suggests that in life persons always express the opinion of their knowing things, and how can this take place unless the thinking principle possessed self-illuminative powers? is met by saying that the thinking principle, assuming the form of the immutable soul, attains the light of intelligence, and is then able to understand its own cognitions, (XXI); and the conclusion arrived at is that when the thinking principle is modified on the one hand by soul and on the other by objects of cognition, it is sufficient for all purposes of understanding, (XXII). The commentator here anticipates a number of other objections, and disposes of them according to the theory of the Yoga. (Cf. p. 197).

These explanations, however, are not enough. There is yet a lingering suspicion that the thinking principle has a will of its own, and this suspicion is developed in the form of a question as to what motive the thinking principle can have in engaging itself in its various functions? Naturally inert, it can have no object of its own, and in performing its functions it must be acting without a motive, and as nothing is done without a motive, the inference would be that it has a will of its own, and it gratifies that will by acting as it does. This suspicion is set at rest by the remark that since it acts in conjunction with others,

its object must be to subserve another's purpose, and that another is soul, (xxiii). The commentator explains that such conjunct action for another's purpose without any consciousness on the part of the actors is possible, as we see it in the organs of sense, which act for the purposes of the mind without knowing that they are doing so. The Sánkhya-káriká adduces the example of milk, an unintelligent substance, secreting for the nourishment of the calf. (Cf. v.'s lvii to lx). The example of the cart carrying saffron for the use of man is also generally appealed to.

Soul is described as the witness, spectator and experiencer of the actions of nature. Conscious and always present in the body, it cannot but witness what takes place in it. This is the idea which Fichte assigns to mind, when he says, it is, "as it were an intelligent eye, placed in the central point of our inward consciousness, surveying all that takes place there," (Morell, II, p. 95). But since soul has no action or desire of any kind, and as it is, moreover, eternal and immutable, how can it be said to have a purpose of its own, which the thinking principle has to subserve? This is a crucial question, and the answer given is practically an evasion. The premises are admitted, but it is said that, inasmuch as it is a shadow of the soul that sensitizes the thinking principle, and that shadow feels and observes, by indiscriminate use of language we call the soul to be the experiencer and witness, (cf. p. 194). The service done is, in the same way, service done to the shadow and not to the reality, and the benefit derived goes to nature or Prakriti, which is entertained and ultimately relieved of all sense of pain, and not to soul, which is painless and ever free.

Patanjali now turns to the effect of the theory and practice propounded. When a person has duly gone through the course of practice enjoined and acquired the knowledge promised, all false notions that he before had on the subject of life subside, (xxiv), and his thinking principle is bowed down by the weight of knowledge and commencing isolation, (xxv). Worldly thoughts, however, still break out occasionally, (xxvi), and these should be carefully repressed in the same way in which afflictions and obstructions were originally overcome, (cf. II, xxvIII). When this repression is effected, perfect knowledge rises in the thinking principle, and entirely sweeps away all remnants of afflictions and residua of former works. (xxvIII—xxx). All obscurations are removed; the triad of qualities in regard to the individual concerned ceases from undergoing further change, (xxxi); and the moment at last arrives when the qualities, having retired to rest, become defunct, and the soul abides solely in its own essence. This is isolation or salvation which is the aim and object of the Yoga doctrine, This isolation is absolute and eternal, and the soul in regard to which it has been attained remains free for evermore.

Following the order of the text, the above summary does not afford a consecutive statement of the leading points of the Yoga system of theology and

metaphysics, and inasmuch as the dissertations on the Yoga now available in the English language are brief, obscure, and not unoften misleading and incorrect, it would not be amiss to attempt here a categorical resume. The cardinal dogmas are, as already above stated, taken from the Sánkhya system, but there are differences, and the importance attached to some of them, in their mutual coöporation is markedly distinctive. The leading tenets of the Yogis are:

1st. That there is a Supreme Godhead who is purely spiritual, or all soul, perfectly free from afflictions, works, deserts, and desires. His symbol is Om, and He rewards those who are ardently devoted to Him by facilitating their attainment of liberation; but He does not directly grant it. Nor is He the father, creator, or protector of the universe, with which He is absolutely unconnected.

2nd. That there are countless individual souls which animate living beings, and are eternal. They are pure and immutable; but by their association with the universe they become indirectly the experiencers of joys and sorrows, and assume innumerable embodied forms in course of ever recurring metempsychoses.

3rd. That the universe is uncreate and eternal. It undergoes phenomenal changes, but, as a noumenon, it is always the same. In its noumenal state it is called *Prakriti* or nature; it is always associated with the three qualities or active forces called goodness, foulness, and darkness. Matter as an integral part of

the universe is, likewise, eternal, though subject to modifications like the world. Strictly speaking the modifications of matter produce the phenomenal world which is composed of it.

That next to soul there is a noumenon called Chitta, or the thinking principle, or mind in its most comprehensive sense. It is subject to the three qualities aforesaid, and undergoes various modifications according to the prevalence of one or other of those qualities. It is essentially unconscious or unintelligent, but it becomes conscious or intelligent by the reflection of, or association with, soul, which abides close by it. It also receives through the organs of sense shadows of external objects, and thereupon modifies itself into the shapes of those objects. The consciousness reflected on it makes it think that it is the experiencer of all worldly joys and sorrows. reality, however, it is merely the spectacle of which soul is by proxy (its shadow) the spectator. It is closely allied to Buddhi or intellect of the Sánkhya system, but it plays a much more important part in the system, than what Buddhi does, partaking as it does the parts of both Prakriti and Buddhi in a prominent degree, and also of self-consciousness. It occupies the position of Will of the modern Pessimist system.

5th. That the functions of the thinking principle are five-fold, including right notion, misconception, fancy, sleep, and memory, and that these functions are produced by the prevalence of one or other of the three qualities.

6th. That, like the universe, all sensible objects

have their eternal archetypes or noumena, which undergo phenomenal changes, but are never absolutely destroyed. When one object changes into another, it is merely a modification of its form, and the form assumed, when destroyed, passes on to some other form, but it ultimately reverts to its noumenal or primary state.

7th. That phenomena, as results of modifications of noumena, are real and not phantasmal.

8th. That sensibles are not the direct causes of sensations, nor sensations the causes of sensibles; but that the thinking principle receives impressions of sensibles under the influence of one or other of the three qualities, and the result is regulated by that influence. The influence extends both to sensations and to sensibles.

9th. That the thinking principle being changeable, constancy of knowledge is due to the immutability of the soul, and that no perception can take place until the thinking principle is made conscious by the soul.

10th. That impressions produced on the thinking principle leave on it certain residua (araμνησις of Aristotle) which are causes of intuitions, desires, new births, and further experiences.

11th. That desires are the origin of pain in this world.

12th. That the universe being eternal, desires are likewise eternal, and it is needless therefore to enquire when residua first arose to create desires.

13th. That mundane existence is thus associated with pain, and it is the duty of every one to rise above that pain.

14th. That the pain may be finally overcome or removed only by withdrawing the thinking principle from its natural functions.

15th. That the withdrawal in question can be effected by constant and sedulous observance of certain prescribed restraints, obligations and steadfast meditation.

16th. That in the course of the exercises above referred to, the adept attains extraordinary occult powers.

17th. That when that withdrawal is complete and absolute, the soul is completely isolated from the world, and that when that isolation is attained, it is liberated from all liability to future transmigration. And this is the isolation, liberation, emancipation, or final beatitude which should be the great object and aim of human existence.

The general impression regarding the nature of the Yoga doctrine, has been hitherto exceedingly unfavourable among Anglo-oriental scholars. It is mystical, it is fanatical, it is dreadfully absurd, are among the mildest charges brought against it. Mr. Fitz-Edward Hall is so disgusted with its tenets that in a fit of virtuous indignation he says, "As few of the twenty-eight Yoga works which have fallen under my inspection are at present read, so, one may hope, few will ever again be read, either in this country or by curious enquirers in Europe. If we exclude the immundities of the *Tantras* and of the *Káma-s'ástra*, Hindu thought was never more unworthily engaged than in digesting into an economy the fanatical vagaries

of theocracy. Not less, it is observable, have the Yogins of India transcended than they have anticipated the quietistic delirations of Bonaventura, de Sales, Saint Theresa, and Molinos," (Contributions, p. XI). Other writers, if not equally denunciative, are still very severe in the tone of their criticisms. I believe this is due principally to the subject not having been carefully studied. The subject is dry-exceedingly so-and the enigmatical form in which it is presented in the text-books is not conducive to any interest being created in its favour. Generally speaking Indian scholars do not study it, and the few ascetics and hermits who do seldom associate with the world. Pandits, when called upon to explain, frequently, if not invariably, mix up the tenets of Patanjali's Yoga with those of the Tantras, the Purápas, the Tantric Sanhitás, the Pancharátras, and the Bhagavadgítá-works which have very dissimilar and discordant tenets to inculcate. Some of the later avowedly Yoga works are, moreover, exceedingly allegorical and mystical in their descriptions, and in them the purport of the instruction is buried in a mass of absurdity. Practices, too, have been inculcated in them which are certainly repulsive. (Cf. pp. 103, 117). In judging, however, of the nature of Patanjali's doctrine it is unfair to associate it with the vagaries of fanatical, deluded mendicants, or with the modifications and adaptations which it has undergone in the hands of the Tantrics and the Puránics.

The tenets of Patanjali are all that concern the

critic, and the summary of them given above will show to the unbiassed enquirer that they are closely similar to those enunciated by some of the greatest metaphysicians of ancient Greece. The similitude is in some cases so close that I would not be surprised to see some enterprising dialectician, intent upon proving everything good in India to be of European origin, demonstrate that the whole system has been nefariously copied from Greek philosophers. tenets may not be the best of their kind-some of them are unquestionably futile,—but they are certainly, not such philosophic desperadoes as to commit outrages on the chastity of our thoughts, or so vile as to make us join in the hope so fervently expressed by Mr. Hall that the works which treat of them may not again be read by the curious enquirer. If the history of the human mind be a fit subject for study, if it be desirable to compare the progress of metaphysical knowledge among different nationalities at different times in different places, if the civilization of the Hindus be an object of enquiry. we should rather earnestly desire that the works should be thoroughly examined, and not neglected. and that without in any way pledging ourselves as There is no reason to doubt that their defenders. such enquiry will not only be useful to history, but reflect credit on the grasp of the intellect of the ancient Indian sages who matured the doctrine.

It would take more space than what I have at my disposal to go through all the tenets seriatim, and show their relation to European theories, but it may

be generally observed that even the most faulty dogmas do not, on sufficient examination, appear to be so bad as they are represented to be by hasty and adverse critics. The theory of isolation is certainly very startling, but it was the logical outcome of the conception of the absolute perfection of the Godhead reacting on the Upanishad doctrine of resolution into the Divine essence.\* The Bhagavadgítá thus sums up the Upanishad idea:

- 'He who all paths stops up, and in the heart
- 'Confines the mind, shuts up the breath within
- 'The head, adopts a firm devotion, utters
- 'The single syllable "Om"—the Soul Supreme,
- 'And thinks of me, and goes, abandoning
- 'The body thus, reaches the goal supreme.'

(Telang's Translation, p. 52.)

This idea, however, involves the necessity of additions to, and abstractions from, Divine perfection. The theory is that the human soul is specifically distinct from, though generically the same with, the Divine one, and as the two dissimilars cannot melt into one, they must always remain separate, and as joy, felicity, bliss and the like imply activity and enjoyment,—a concrete heaven inconsistent with the theory of final rest,—the Yogís obviate all philosophic and logical difficulties by contenting themselves with isolation, without predicating it with joy or bliss.

The threefold division of the intellectual man into purusha, chitta and ahankara is the counterpart of νους, ψυχὴ and σομα of Plato and other ancient

• Dr. Weber probably refers to this Upanishad theory, and not to the Puranas as stated on page 208.

European authors. (Plato, Timœus, Aristotle, Politics.)

The theory of Prakriti, a noumenal absolute of the phenomenal wor.d, or nature in the abstract, has been a stumbling-block to many Europeans, and the allegorical way in which it is frequently described, is certainly often misleading. Even among Hindus it has given rise to many frivolous and absurd stories. In the main, however, it seems to accord very closely with some of the latest European speculations on the subject. It is no other than the duois or plastic nature of Cudworth, which has been designed to avoid fortuitousness on the one hand and God's constant interposition on the other. Morell, in his 'History of modern Philosophy' (I, p. 208) commenting on one of the latest German systems, that of Herbarts, says:

The process by which the necessity of philosophy comes to be felt is the following: -- When we look round us upon the world in which we live, our knowledge commences by a perception of the various objects that present themselves on every hand to our view. What we immediately perceive, however, is not actual essence, but phenomena; and after a short time, we discover that many of those phenomena are unreal; that they do not pourtray to us the actual truth of things as they are; and that if we followed them implicitly, we should soon be landed in the midst of error and contradiction. For example, what we are immediately conscious of in coming into contact with the external world, are such appearances as green, blue. bitter, sour, extension, resistance, &c. These phenomena, upon reflection, we discover not to to be so many real independent existences, but properties inhering in certain substances, which we term things. Again, when we examine further into these substances, we discover that they are not real ultimate essences, but that they consist of certain elements, by the combination of which they are produced. What we term the reality, therefore, is not the thing as

a whole, but the elements of which it is composed. Thus, the further we analyze, the further does the idea of reality recede backwards; but still it must always be somewhere, otherwise we should be perceiving a nonentity. The last result of the analysis is the conception of an absolutely simple element, which lies at the basis of all phenomena in the material world, and which we view as the essence that assumes the different properties which come before us in sensation.'

## Dr. Kay, in his remarks on this passage, observes—

'This "essence that assumes the different properties which come before us in sensation"—this which the European analyst arrives at as "the last result of the analysis"—is what the Sankhya expositor, proceeding, "more Indico," synthetically, lays down as his first position. This is Kapila's mulaprakriti—the "root of all"—"the radical producer"-that which, variously modified, constitutes all that the 'soul' takes cognizance of. This primordial essence—among the synonymes for which, given in our text-book, are the 'undiscrete' avyakta, the 'indestructible' akshara, that 'in which all generated effect is comprehended' pradhánaka, &c., is the 'absolute' of German speculation. The development of this principle, according to one of Shelling's views (noticed by Mr. Morell at p. 147, Vol. II) is 'not the free and designed operation of intelligence, but rather a blind impulse working, first unconsciously in the mind." So, according to Kapila, "From Nature issues Mind, and thence self-consciousness." (Benares Magazine, Vol. III, pp. 284f.)

This Prakriti is believed to be unintelligent, and yet it is described to be acting for another's purpose, and this has often been stigmatized as a specimen of Indian absurdity. This theory, however, is exactly what Cudworth entertains in regard to his plastic nature, which, he says 'doth never consult nor deliberate;' 'it goes on in one constant unrepeating tenor from generation to generation; it acts artificially and for sake of ends, but itself understands

not the ends which it acts for.' 'It acts neither by knowledge nor by animal fancy, neither electively nor blindly, but must be concluded to act fatally, magically, and sympathetically.' ('True Intellectual System of the Universe,' B. I., Cap. III, 37.)

Again, Prakriti and necessarily matter are eternal, says the Yogi, and in the sense in which he predicates eternity, i. e., to noumena as distinct from phenomena, we have nothing more preposterous than the "eternal verities" of the European philosophers of even our own times—verities which even the Godhead cannot undo, such as the conception of a triangle invariably including two right angles. To such archetypical eternities few can object from a pure philosophic standpoint, apart from revealed systems of religion.

The two most repellent dogmas of the system are its faith in metempsychosis and its theory about occult powers, and even these have found defenders in quarters where they were least expected; and, carefully considered, they do not seem to be so absurd as one would at first glance suppose.

Extravagant as are the ideas regarding the occult powers, and purely imaginary as, at least, some of them doubtless are, it is worthy of note that belief in such powers was almost universal in the ancient world, and well-authenticated reports are not wanting to show that some of them were attainable. Mental prescience has manifested itself on many occasions. Mesmeric and other electric conditions of the body are now objects of scientific research; and they are well-known

to produce extraordinary phenomena. Many facts have been brought to light which show that physical causes may be, particularly in unsophisticated states of society, easily mistaken for occult powers. Sir David Brewster's theory of the objective projection upon visual organs of a subjectively concieved image may account for a good many occurrences which strike the mind of the masses with wonder, and appear as the result of superhuman agency. Many psychological conditions, which are known to arise and produce startling results, but the true nature of which has not yet been fully and scientifically examined and ascertained. would account for some so-called occult occurrences. But in the present state of our knowledge it is impossible to separate the wheat from the tares—to discriminate between what powers were really attained or attainable by Yogis and what they fancied they would attain by persevering in their practices. Doubtless the pretensions of the European psychics of the day are to a considerable extent false and fraudulent; still there are among them some good men and true, and their researches carried on on catholic, honest and scientific principles will hereafter bear some good fruit, and the time will then come to enquire how far the Yogis had anticipated them. In the meanwhile all that need be said is that the extravagance of some of their pretensions should not make us spurn the Yogis as all knaves and charlatans, and their psychical system wholly false and fatuous. Such a principle of action, however necessary and prudent in shifting the merits of a lawsuit, and even then under certain

restrictions, would be intolerable in history. If some obviously false, or improbable, or unprovable, statements in any author would justify our rejecting the whole of his testimony there would be no ancient author left whose testimony could be accepted, and I know not how few of our modern authors would escape the condemnation. No Yogí myself, nor anywise interested in the doctrine, all I feel in the cause of truth is, that there should, for the present, be a suspension of judgment, and the materials afforded by the Yogís should be subjected to examination and analysis.

As regards metempsychosis something has already been said, (ante, p. xiii.) It is a doctrine which even Plato thought fit to adopt, and much might be said in favour of it which cannot be readily disproved; but I shall content myself here with a quotation.

Perhaps the ablest metaphysician who ever came to India from England was the late Rev. Dr. Kay, principal of the late Bishop's College. His strong Christian convictions did not by any means make him an indulgent critic of adverse faiths, but in commenting on the doctrine of metempsychosis as affording a solution of the question of the origin of evil, he says:

'The doctrine of the Metempsychosis is, in fact, the Hindu theory on the great question of the "origin of evil." The theory may be thus stated. Evil exists, and it is not to be supposed that evil befals any one undeservedly. When, therefore, for example, a new-born child, who has had no opportunity of acting either rightly or wrongly, is found suffer-

ing evil, it is inferred that the evil is the fruit of evil deeds done in a former state of existence. If you ask how the person became disposed to do evil in that former state of existence, the answer is ready—it was the consequence of evil deeds done in a state of existence still anterior, and so on. You have only now to apply the Newtonian principle—that what is true at every assignable point short of the limit, must be true at the limit—and then there is no assignable point in the existence of evil in past time at which point its existence cannot be accounted for by the hypothesis of antecedent evil-doing; it follows (argue the Hindus) that the existence of evil is accounted for on this hypothesis; and further, they contend, it is accountable on no other.

'If one will take the pains thoroughly to grasp the conception, and to view the matter, as a German would sav, from the same stand-punkt as the Hindu. who, holding the past eternity of soul, denies that the regressus in infinitum here involves any absurdity, he will probably acknowledge that the doctrine of the metempsychosis, however false, is not to be treated as a fiction of the poets, when we are arguing with a Hindu. We try to make the Hindu give up the tenet-and we do well:-but we shall also do well to bear in mind that we are calling upon him to give up, without an equivalent, what he has been accustomed to regard as a complete solution of the greatest mystery in the universe-short of the primal mystery of "Being" itself. The Hindu's explanation we regard as a delusion, and we must tell him sobut we must beware how we allow it to appear as if we were provided with a substitute. The "origin of evil" has not been revealed. The requirement that we shall maintain our entire reliance on the goodness of God, in the absence of such revelation, is one of the trials—rather it furnishes the substance of all the trials—of our faith. This we have to teach—but we have no equivalent solution of the mystery to offer. On this point the words of Whately should be treasured by every Missionary among the Hindus. We quote from the Preface (p. 12) of his 'Essays on some of the peculiarities of the Christian religion.'

'The origin of evil, again, not a few are apt to speak of, as explained and accounted for, at least in great part, by the Scripture-accounts of 'sin entering the world, and death by sin;' whereas the Scriptures leave us, with respect to the difficulty in question, just where they find us, and are manifestly not designed to remove it. He who professes to account for the existence of evil, by merely tracing it up to the first evil recorded as occurring, would have no reason to deride the absurdity of an atheist, who should profess to account for the origin of the human race, without having recourse to a creator, by tracing them up to the first pair.'" (Benares Magazine, III, pp. 286f.)

Elsewhere the same writer, speaking generally, observes, 'it may somewhat tend to check the mischievous consequences attendant on bluntly regarding any current and influential Hindu doctrine, that happens not to accord with our accustomed notions, as being self-evidently frivolous and effete, if it can be shown that the conceptions involved in the doctrine are still influential in directing the current of speculation in Europe, in quarters where that current runs (or is supposed to run) deepest.' (Opus cit., pp. 283f.)

To turn now to the life of Patanjali. The brief notices to be met with of him in Sanskrit works are so legendary and contradictory that little can be made of them to subserve the cause of history. was a great scholar and unrivalled philologist of his time, and the life of every great man was, in ancient times, so encrusted with the supernatural that it is difficult to remove the covering, and come to the truthful core. Rev. J. Ward, citing the Rudrayámala Tantra, the Vrihannandikes'vara Purána, and the Padma Purána, describes him to 'have been born in the Ilávrata Varsha, where his father Angirá and his mother Satí resided, and that, immediately on his birth, he made known things past, present, and future. He married Lolupá, whom he found on the north of Sumeru, in the hollow of a "Vata" tree, and is said to have lived as a mendicant to a great age. insulted by the inhabitants of Bhota-bhandára, while engaged in religious austerities, he reduced them to ashes by fire from his mouth.' (Hindus, II.)

There occurs in the Sankshepa-s'ankara-jaya of Mádhava A'chárya a story, according to which the Devas, on one occasion, repaired to Mahádeva, and besought his aid in saving the world from the baneful doctrines which Bauddhas and other heretics had widely disseminated among men. The god vouchsafed to them a kind reply, and it was arranged that certain chief divinities would from time to time appear on earth as Jaimini, Vyása, Patanjali, and S'ankara, and, uprooting all heresies, preserve the true religion from pollution. It fell to the lot of Vishņu and S'ankarshaņa alias Ananta

to depute a portion of themselves to be born as Patanjali,\* and Mahádeva himself appeared as S'ankara.† The only value of this story for historical purposes is the admission that Patanjali appeared on the earth long after it had been overrun by the Buddhists. Mádhava A'chárya of the 14th century is no authority for what happened sixteen hundred years before him, but the tradition in his time was that Patanjali was born long after Buddha in order to inculcate theism, and this supports the opinion expressed on page xxiii to the effect that the Yoga doctrine as we have it in Patanjali's work is of post Buddhist origin. It is in favour, too, of the deductions made by Goldstücker and others regarding the age of Patanjali from casual historical allusions in his great work, the Mahábháshya, entirely undermining, as it does, the arguments of Professor Kunte as given in his 'Vicissitudes of Aryan civilization.' It is true that the Yoga-sútra does not anywhere refer to Buddhism, and it is not easy to accept the theory of Professor Cowell that the relegation of benevolence (maitri), which occupies a prominent place in the Buddhist system, to an ancillary or subordinate position in the Yoga is a direct allusion to Buddhism, (Sarvadars ana-sangraha, p. 273,) for benevolence as an element of religious observance is

\* सथमं कांडसमदार्गमनुजातीः मयेव तीः।

पवनीर्यामतो मूनो सद्भवेषपतद्यश्री॥ १। ५१।

सुनीमूला भुदे।पाश्चि योगकाष्ट्रकतो खितौ॥

पिमं जानकाष्ट्रमुद्धिस्थानीति देवताः। १। ५१।

† यतौन्द्रः सङ्करोनाका भविष्यामि महीतने । सद्त्राया भवनाऽपि सानुषी तनुमानिताः ॥ ४६ common to all systems of religion, and reference to it cannot be taken as an unmistakable test; but apart from them, I believe, I have produced sufficient evidence to show that Patanjali cannot reasonably be believed to have lived before Buddha. Ananta is represented in the form of a many-hooded serpent, and, as an emanation of that serpent, Patanjali is frequently indicated by the homonym phani or 'serpent,' (cf. p. 1).

The references given of Patanjali in his Mahábháshya entirely upsets the statements made in Mr. Ward's notice. The sage describes himself as the son of one Goniká, not Satí, and his place of birth was the eastern country, whereas Ilávrata is said in the Puránas to lie to the north of the Himálaya. These facts are thus given by Goldstücker in his essay on Pánini:

'Of the lineage of Patanjali all the knowledge I possess is, that the name of his mother was Goniká. It occurs in the last words of Patanjali on a Káriká to Pánini. Of more importance, however, is the information he gives us of having resided temporarily in Káshmír, for this circumstance throws some light on the interest which certain kings of this country took in the preservation of the great commentary.

'His birthplace must have been situated in the east of India, for he calls himself Gonardiya; and this word is given by the Kášiká in order to exemplify names of places in the East. Patanjali's birthplace had therefore the name of Gonarda. But that he is one of the eastern grammarians is borne out also by other evidence. Kaiyyata calls him on several occasions A'cháryadeśiya. If we interpreted this word according to Pánini's rules V, 3, 67 and 68, it would mean "an unaccomplished teacher;" but as there is not the slightest reason for assuming that Kaiyyata intended any irony or blame when he applied this epithet to Patanjali, it is necessary to

render the word by the teacher "who belongs to the country of the Kchárya." Now, since Kaiyyata also distinctly contrasts áchárya as the author of the Várttikas, with Acháryadeśiya, the latter epithet can only imply that Patanjali was a countryman of Kátyá. yana. Kátyáyana, however, as Professor Weber has shown by very good arguments, is one of the eastern school; Kaiyyata, therefore, must have looked upon Patanjali also as belonging to it.

'Another proof is afforded by a passage in the comment of Bhattojí Díkshita on the Phit-sútras which I have quoted above. For when this grammarian tells us that the *eastern* grammarians attribute the accent in question of saha to Páṇini's rule VI, 3, 78, we find that it is *Patanjali* himself who gives us this information, and without any intimation of his having obtained it from other authorities.' (Goldstücker's *Páṇini*, p. 237.)

Meagre as these notes on the life of Patanjali are. they are of unquestionable authority, and we must rest content with them. In the 'Indian Antiquary' (IX, p. 308), Professor Max Müller has a note on the travels of I-tsing, a Chinese pilgrim, who visited India at the close of the 7th century, and therein mention is made of a Sanskrit grammatical work under the name of Juni or Chuni. The learned professor shows on very good arguments that the work could be no other than the Mahábháshya, and then very pertinently asks, "Is this (Juni) possibly a name connected with Goniká, the mother of Patanjali, who calls himself Gonikáputra, or with Gonarda, his supposed birthplace, from which he takes the name of Gonardíya?" Few who have studied the subject would hesitate to respond in the affirmative to the first question.

In a note on a Páli inscription from Bhárhat, published in the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for March 1880, I have quoted a

great number of instances to show that in India metronymics were used to indicate illegitimacy, or the forsaking of a child by its father. If this theory of mine be tenable, the use of Gonikaputra in the case of Patanjali would suggest a bar sinister in his scutcheon. Under that supposition it would be futile to enquire about his genealogy. If Napoleon said, 'my genealogy begins with the battle of Austerlitz,' Patanjali might well appeal to his Mahábháshva as the root of his family tree.\* Professor Weber, however, has been at some pains to find a genealogical tree for him. In his 'History of Indian Literature' he has several remarks with reference to Patanjali in connection with the Vedic Kapya Patamchala. He says, on page 137, 'Again, though only in the Yájnavalkíya-kánda, we have mention of a Kápya Patamchala of the country of the Madras as particularly distinguished by his exertions in the cause of Bráhmanical theology; and in his name we cannot but see a reference to Kapila and Patanjali, the traditional founders of the Sánkhya, and Yoga systems.' This is modified in a subsequent remark, (p. 223,) in which it is said, 'The name of Patanjali (we should expect Pat.+) is certainly somehow

<sup>\*</sup> Professor Weber refers to a tradition which, he says, 'identifies Pingala with Patanjali, the author of Mahábháshya and the Yoga-sútra,' but he justly adds, it 'should answer for itself; for us there exists no cogent reason for accepting it.' ('Hist. Indian Literature,' p. 231.)

<sup>†</sup> This grammatical correction has been suggested apparently with a view to make Patanjali a derivative of Patamchala to prop the theory of relationship.

connected with that of the Patamchala Kápya of the land of the Madras, who appears in the Yajnavalkiyakánda of the Satap. Br. It occurs again (see below p. 737) as the name of the author of the Yoga-sútras.' On page 236, we are told that, 'Kapila, again, can hardly be unconnected with the Kápya Patamchala whom we find mentioned in the Yajnavalkva-kanda of the Vrihad A'ranyaka as a zealous representative of the Brahmanical learning.' This is repeated on page 284,- 'Kápya Patamchala, with whom Kapila ought probably to be connected.' It is difficult to make out from these extracts a consistent account of what the real or actual theory is. In the first extract a single individual, Kápya Patamchala, is split into two persons, Kapila and Patanjali, and that as certainly as the phrase 'we cannot but see' can imply. In the second extract the Vedic personage is said to be 'certainly' connected with Patanjali only, and in the third we are told that the same individual can 'hardly be unconnected' with Kapila. In the fourth the phrase 'can hardly be unconnected' is replaced by 'ought probably to be connected.' No reason is assigned for the first two conjectures, but for the 3rd and the 4th the reason assigned is that Kápya Patamchala was 'a zealous representative of the Bráhmanical learning.' It happens, however, that Kapila was an atheist, who repudiated the existence of the Godhead, saying 'there is no proof that such a being existed,' and it is difficult to conceive how the relationship should be established on the ground of Kapya having been 'a zealous representative of the Hindu learn-

ing,' unless we admit that Hindu learning consisted It is obvious that the learned professor in atheism. has been led away entirely by phonetic resemblance, unless he should urge, which is not at all likely, that it is an ex cathedra opinion, without any reason to back it. Kapya has the letters k and p and so has Kapila, and Patamchala sounds very like Patanjali, and therefore he evidently concludes they are the same. line of argument, however, which I cannot help thinking, is, to use the language of the learned Professor, 'of a very curious kind.' It reminds me, I must frankly confess, the ratiocination of Fluellen by which that jovial Welsh Captain proved the identity of Macedon and Monmouth. Had that flighty logician been reminded in the present case of the absence in Kápya of the letter l of Kapila, and of j of Patanjali in Patamchala, I can easily conceive how he would have completely dumb-foundered his antagonist with the pithy remark: 'Why, I pray you, is not pig great? the pig, or the great, or the mighty, or the huge, or the magnanimous, are all one reckonings, save the phrase is a little variations.' I have nothing to show that Patanjali was not connected with Kapya by the father's or the mother's or some other side, in family or race, but I firmly hold that we have at present no proof worth the name in support of the conjecture.

The son of a Bráhman priest, and devoted to literary studies and ascetic practices from early life, Patanjali had little to do which could afford incidents fit for historical record, and it is not remarkable, therefore, that we have no account left of his career. He was

doubtless married and probably the father of a family, but we know nothing about those points. The only memorials of his life are his literary works,—his great commentary on the grammar of Pápini and the Yoga-It is impossible to speak in too high terms of the first. It is the noblest monument of profound erudition, of keen critical acumen, of unrivalled philological perception, which has been left to us by any ancient scholar in any part of the world, and well may the Hindus be proud of the heritage that has been bequeathed to them by their renowned ancestor. second forms the theme of this essay. There is an A'ryyá-panchásáti on the Vaishnava theory of the relation between soul and nature which is also ascribed The work has been published in the Benares to him. 'Pandit,' No. 50. He wrote also a work on medicine, but it is no longer extant. It would seem that he was, likewise, the author of a treatise on grammatical desiderata under the title of Ishtis, and also certain supplementary notes on the rules of Sanskrit grammar (Vártikas), but these exist now only in the form of quotations in the Mahábháshya. The manner in which they are cited in the 'great commentary' suggests the idea that at one time they had separate existences, but they are not met with now as a separate work.

To turn now to the Bibliography of the Yoga doctrine. The leading text is, as already stated, the Yoganus'asana, but its different topics have been elaborated and expounded in a great number of subsequent treatises, and its literature is now represented

by a large mass of writings. In 1859, Mr. Hall, in his 'Contributions towards an Index to the Bibliography of the Indian Philosophical Systems,' collected the names of 28 separate works. But recent researches carried on under the auspices of the Government of India enable me now to put in the Appendix a list including no less than 150 names. It is probable that further researches will bring to light the texts of several other works. It must be admitted. however, that while Mr. Hall's list was compiled by a single individual after himself examining all the Mss. named, thereby obviating all risks of error, mine is a compilation from meagre reports, and it is likely, therefore, that there will be found in it. mistakes of diverse kinds. Sanskrit works have many aliases, and it is possible that in some cases—probably very few-of works unknown to, and unseen by, me I have recorded the same work under two or three I have included, too, a few works which treat of varieties of the Yoga, the Tántric and Puránic forms of it, and not confined myself solely to the doctrine of Patanjali. The differences in some cases are so slight, that it was not possible for me, without carefully reading the works, to mark the distinctions. On the whole, however, I believe the new list will be found useful.

In preparing my list I have followed an alphabetical arrangement, a chronological one with anything like accuracy not being practicable in the present state of our information on the subject. If the Yoga-s'ástra-sútra-páṭha, attributed to Yájnavalkya, be really his, it

is the oldest treatise known on the Yoga doctrine. Yájnavalkya lived long before Patanjali, and the Bháshya especially cites his name to prove that the Yoga doctrine was current from a much anterior period than the Yoga-sútra, which was compiled for the benefit of novices; but as I have not yet seen it, I can say nothing on the subject. Adverting to the work, Mr. Hall says, 'It is alleged that they (the aphorisms of Yajnavalkya) were noted down by Baudháyana, as they were orally delivered by S'ukra to Yájnavalkya. Hence they are ascribed to S'ukra, who here has the epithet of Mahákavi. This work possibly deserves a closer examination than I can at present give it: but, it is, I suspect, of comparatively recent origin, and of little worth in any point of view.' (Contributions, p. 18.)

Passing it over for the present I come to the work of Patanjali, the Yoga-sútra alias the Yoganus'asana or the Sánkhya-pravachana. It has the benefit of a host of commentaries, explaining its tenets from different standpoints. The most ancient of these commentaries is generally believed to be the one which is known under the different names of Yogabháshya, Pátanjala-bháshya, and Sánkhya-pravachana-bháshya. It is held in high estimation by the Pandits of this country. It has the advantage, too, of two exegeses by eminent scholiasts, one by Váchaspati Mis'ra, and the other by Vijnána Bhikshu. It labours, however, under the disadvantage of being of doubtful authenticity as regards the name of its author. It has been twice printed, once

at Benares, edited by Bhairavadatta Dvivedí, and once at Calcutta, along with the gloss of Váchaspati Mis'ra, edited by Pandit Jívánanda Vidyáságara, in 1874 (Samvat 1929.) I have also seen upwards of a dozen Mss. of it of different dates: but in the colophon of none of these have I met with the author's name. This is a remarkable omission, inasmuch as it is rarely that the author's name, where known, is dropped out from the colophon of a Sanskrit MS. The tradition is pretty common and old that Vyása, the digester of the Vedas and the author of the Mahabharata, is the author of it. This tradition has been generally accepted by European writers, and it has the support of the two well-known and respectable exegesists named above. Váchaspati Mis'ra in his gloss (tiká) on the commentary (bháshya) says. "Saluting the saint Patanjali, I attempt a short, clear exposition (vyákhyá), pregnant with meaning, on the commentary expounded by Veda-vyása."\* The authority, however, of this writer is not, in matters connected with historical facts of olden times, of much There were two writers of this name. weight. of them was a legist, and, according to the colophon of his S'udráchára-chintámani, court Pandit of Mahárájá Harináráyana, of Mithilá, and Harináráyana lived in the middle of the 16th century. The other lived between the 10th and the 12th centuries, and commented both on the Yoga and the S'ankhya texts, as well as on the Vedánta-sútras. Adverting to him

नला पतञ्च खिद्ध विद्यासेन भाषिते।
 सङ्ख्यास्य क्रिका भाषे वाख्या विधास्तते॥

Mr. Hall says, 'Váchaspati's exact age has not yet been discovered. But he is mentioned, as are Udayana and Prasastapáda, in the Nyáyasára-vichára of Bhaṭṭa Rághava, which was written in the Saka year 1174 or A. D. 1252; and he quotes from Bhoja, who was reigning in A. D. 1042.'\* (Sánkhya-sára, p. 40.)

Vijnána Bhikshu dates from a much later time. According to Mr. Hall, 'in all probability, Vijnána lived in the sixteenth or seventeenth century. There is some slight ground, however, for carrying him back still further. His nationality is unknown; and so is his civil appellation even; for Vijnána Bhikshu is, without question, the style of a devotee.' (Sán-khya-sára, pp. 37f.)

He continues, 'In the *Prayogaratna*, a work on the sixteen sacraments, by Náráyaṇa Bhaṭṭa, son of Rámes'vara Bhaṭṭa, its author says, that he was assisted,

\* This date is incorrect. It refers to the last Bhoja, whereas the Bhoja quoted must be the elder one, and elsewhere constructively admitted to be so by Mr. Hall himself. In the Preface to his 'Contributions towards an Index to the Bibliography of the Indian Philosophical Systems,' he observes, 'that two Bhojas have ruled over part of Central India, and that the earlier, whatever was the case with the later, was interested in literature, I have elsewhere shown conclusively. The Bhoja who reigned in the middle of the eleventh century very likely entertained learned men at his court: and the astrological compilation known as the Rájamártanda, and thus called in honour of him, may have been indebted, for its name, to the suggestion of the Yoga work, so entitled, written in the time of his homonymous antecessor. At any rate he came long after the date of the Sarasvatikanthábharana; and we are nowhere told that the Bhoja to whom it is attributed bore the epithet of Ranarangamalla.' (Contributions, p. viii.)

in preparing it, by Ananta Díkshita, son of Vis'vanátha Díkshita. The father of one of Vijnána's disciples, Bhává-ganes'a Díkshita, was Bhává-vis'vanátha Díkshita; and, if the latter was one with Vis'vanátha Díkshita, and if Bhává-ganes'a Díkshita was brother of Ananta Díkshita, we are enabled to form a pretty correct estimate as to the time of Vijnána Bhikshu. For Náráyana Bhatta's youngest brother's second son, Raghunátha Bhatta, dates his Kála-tattva-vivechana in Samvat 1677 or A. D. 1620: Vijnána may be placed fifty or sixty years earlier.' But whatever the times of Vijnána Bhikshu and Váchaspati Mis'ra, it is futile to expect from such authors any precision as to the identity of a person who lived many centuries before them.

The name Vyása may be right enough, but there is nothing whatever to show that this Vyása was the same with the digester of the Vedas and the author of the Mahábhárata. In the Mahábhárata every epigraph gives the name of Vyása, and there is no reason why it should be omitted in the commentary. Then Vyasa lived at a remote period of antiquity, in the beginning of the Kali Yuga according to Indian belief, and his classification and division of the Vedas existed long before the time of Patanjali, for we have unmistakable proofs of the existence of the classification in Pánini, Yáska, the Prátis'ákhyas, and other works of a much earlier date than that of the Yoga aphorisms, and it is impossible to reconcile the idea that he should be the author of an exegesis which could not have had a raison d'étre before the Yoga-sútra was

composed in the 2nd or 3rd century before the Christian era. That exegesis quotes, too, authorities which are of a more recent date than that of Vyása. The evidence of style is often a suspicious one, but no one who has any knowledge of the Sanskrit language will for a moment think it possible that he who wrote the Mahábhárata could be the author of the Bháshya under notice. Compared with the works of leading scholiasts, the Bháshya appears to be the production of a third class writer. It certainly cannot be compared with the 'great commentary' of Patanjali, or with the equally renowned exegesis of S'ankara on the Vedánta aphorisms, or with the commentary of Sabara Svámí on the Mímáñsá; and, whatever his age, Vyása was by the unanimous testimony of the Hindus a far superior author and scholar to Patanjali, or Sabara, or S'ankara. Fairly good though it be, there is a looseness, an indecision, a want of logical precision, in the Bháshva which are incompatible with the universal estimate of Vyása's learning and scholarship. Bhojadeva treats it with withering sarcasam. Without naming it, but obviously aiming at it, he says, 'all commentators are perverters of the meaning of their authors; they avoid those parts which are most difficult to understand, by saying that the meaning there is obvious; they dilate upon those parts with useless compound terms where the meaning is plain; they confound their hearers by misplaced and inappropriate dissertations without number,' (p. 2). It may be that Bhoja had to justify his attempt at a new commentary by throwing discredit on his predecessors, but his remarks are not altogether unauthorised. The invocation at the beginning of the Bháshya is also against its authenticity. No work of the leading Rishis which has come down to us contains any such invocation, and Vyása would be the last to pray to Mahádeva in the way in which that divinity has been invoked in the Bháshya. The tone of the Bháshya is that of a third class mediæval scholium, and I am clearly of opinion, therefore, that it is not the work of the digester of the Vedas. Its author may have borne the name of Vyása, a common family name even to this day, but he was not the digester of the Vedas nor older than the latest ancient times, or, more probably, the early middle ages.

The next commentary I have to notice is the Rájamártanda, of which a complete English translation is now offered to the public. It is not so ambitious It styles itself a vritti or gloss, whereas as the last. the other is a Bháshya or commentary. It is mainly explanatory, when the other is discursive. It is modest in tone, when the other is dictatorial. Its author sets forth his object in writing the work by saying, 'Avoiding voluminousness, keeping clear of all mystifying and obviously worthless network of words, and abstracting the inmost meaning, I publish this exposition of the sage Patanjali for the edification of intelligent persons,' (p. 2). And he has faithfully carried out his resolution. He has interpreted all the leading words of his text, and given a very fair explanation of the meaning of his author, and the purport and bearing of his doctrine. It is, perhaps, not always quite so full in philosophical matter as its predecessor, but it

certainly omits nothing of importance for a correct understanding of the text.

It is generally taken for granted by Indian writers that Bhoja, king of Dhárá, who flourished in the middle of the 11th century, was the author of the exegesis; but the opinion is not tenable. Doubtless the colophon of the exegesis names Maharájádhirája Bhojadeva as its author, but there have been many Bhojas in India, (cf. my 'Indo-Aryans,' II, pp. 385f,) and it does not show which is the sovereign meant: it certainly does not announce that this Bhoja was the hero of the Bhojaprabandha and a sovereign of Dhárá in the century named. The title assigned him in the introduction to the work is Ranarangamalla, and this, as far as we know, was not borne by the Bhoia of the 11th century. The former is, moreover, described in the introduction to have written three works, a grammatical treatise on the government of words, a medical memoir under the title of Rájamrigánka, and the gloss under notice, and none of these is attributed by the Bhojaprabandha to its hero. On the other hand, that hero is known to have written or published in his name a work on judicial astrology as bearing on Smriti rites, under the name of Rajamartanda, and it is impossible to imagine that he assigned the same name to his exegesis on the Yoga aphorisms. such dissimilar works could not have been published under one common name. And even if one believed such a nomenclature to be possible or probable, the question would arise, how is it that in the introduction to the Yoga, the astrological work is altogether

left out of record? The astrological work is several times the size of the Yoga exegesis, and otherwise of considerable importance; it has been very largely quoted by subsequent writers, and it is not at all probable that an author, or his encomiast, who was particular in noticing the meagre and poor medical treatise should overlook it. It might be said that it was composed after the composition of, and therefore could not be included in, the Yoga gloss, but that would be a simple assumption without any proof, a mere begging of the question. That the Rájamártanda is not a generic, but a specific, name is evident from the fact of an exegesis on the S'ankhya bearing the name of Rájávártika, which is believed to have been dedicated to Ranarangamalla. It is probable, therefore, that our author is the Bhoja of the 10th century, who was also a king of Dhárá. Adverting to him, Mr. Hall says, "That two Bhojas have ruled over part of Central India, and that the earlier, whatever were the case with the later, was interested in literature, I have elsewhere shown conclusively. The Bhoia who reigned in the middle of the eleventh century very likely entertained learned men at his court, and the astrological compilation known as the Rájamártanda and thus called in honour of him may have been indebted, for its name, to the suggestion of the Yoga work so entitled, written in the time of his homonymous antecessor. At any rate, he came long after the date of the Saras vati-kanthabharana: and we are nowhere told that the Bhoja to whom it is attributed bore the epithet, Ranarangamalla.' (Contributions, p. viii.)

Of the other commentaries on the Yoga-Sútra, the works of Bhavadeva, Nágojí Bhaṭṭa, Bhává-gaṇes'a, Udayankara, Nages'a Bhaṭṭa, Náráyaṇa Bhikshu, Sadá-s'iva, Rámánanda Tírtha, Mahádeva, Ananta, S'ankara, Umápati Tripáṭhí, and Kshemánanda, may be cited as samples. They are all inferior in importance to the work of Bhoja, and call for no special remark here.

The same may be said of the other works named in my list. Some of them treat of the various practices which Yogis resort to to acquire occult powers; while others describe modified forms of the doctrine of Patanjali, suited to Vaishnava, Sáiva, and Sákta forms of worship, so as to lead the individual soul, in its longing for salvation, to subsidiance in, or union with, the Divinity.

Among the works of the first group the most popular and noted is the Hatha-pradipiká or Hatha-dipiká. It comprises 395 stanzas, divided into 4 chapters or lessons, (Upades'a), the first treating of postures, the second of regulation of breath, the third of gesticulation or mudrás, and the fourth of Samádhi. Its author is one Chintámani, son of Sahajánanda, but this name of his was what he got when living as a householder. On his becoming a hermit he took the name of S'vátmáráma, and received the title of Yogíndra, and is now generally known by the name of S'vátmárama Yogíndra. He makes a great mystery of the theme of his work. He says, "By Yogis wishing for perfection, this science should be carefully kept in secret, for it is most efficient when

kept secret, and worthless when disclosed."\* Like the alchemists of old, he indicates simple things by roundabout metaphorical names, and enjoins that none but adepts should know anything of his subject. book is named Hatha vidyá, or the science of the letters ha and tha, ha meaning the sun and tha the moon. This sun again stands for the breath inspired, and the moon for the breath expired, and the ultimate meaning of Hatha-vidyá is thus the science of inspiration and expiration. Although by profession and habit a recluse who had thoroughly abandoned the world and its attractions, Svátmáráma, indulges at times in language of a grossly carnal type. Thus in one place he says, "let beef be eaten and the immortal arrack (váruní) be drunk every day. I reckon him who does so, to be a kulina (a noble householder); the rest are destrovers of their nobility." † Here beef gomáñsa stands for the tongue, which should be reverted and made to touch the palate, and váruní means the breath which passes over this reverted tongue. Again: "Let the vouthful chaste widow be ravished on the land between the rivers Ganges and Yamuna; it is the highest glory of Vishnu." Here the two rivers are the two nostrils, and the widow is the breath which is to be forcibly suppressed for a time. This style of

\* चढिविद्या परं गाया योगिना सिडिमिक्ता।
भवेदीय्येवती गुन्ना निर्वीय्या तु प्रकाशिता॥
† गोनांसं भक्तयेन्नित्यं पिवेदसरवादक्षीं।
कुकीनं तस्त्रं मन्ये इतरे कुक्रधातकाः॥
‡ जङ्गायमुनयोसयेवाक्तर्रद्धातप्रस्तिनीं।
वक्षात्कारेव ग्रहिवानिद्वियोः परसं पदं॥

allegory and mystery is adopted by a great many mediæval writers on the Yoga. At the beginning of the work, the author has given a list of thirty renowned Yogís who had practised the science in question. At the head of these appear A'dinátha, who is generally identified with S'iva, who is believed to be the first and most renowned of Yogís. The work has been made the subject of comment by several writers, among whom Brahmánanda, the author of the *Jyotsná*, is reckoned to be the ablest.

It would seem that the Yoga doctrine was, at a very early period, translated to Persia, and disseminated in some form or other among different sects. The Sapásiyáns obtained it in its entirety. They believed on efficacy of discipline and austerity; they assiduously practised the regulation of breath enjoined in the Yoga; they divided the stages of their progress in meditation in the same way as the Yogis did; they held the highest meditation to be a state of trance identically the same as the Samádhi; they claimed occult powers\* of the same nature and character as

\* 'Of these illustrious personages they have many miraculous and mysterious deeds: such as, in the upper world, hiding the sun's disk; causing him to appear at night; making the stars visible in the day-time: and in this lower world, walking on the surface of water; making trees productive out of season; restoring verdure to dried up wood; causing trees to bow down their heads; also showing themselves between heaven and earth in the form of lightning; and such like: and, in the animated world metamorphosing animals; rendering themselves invisible to men; appearing under various shapes and forms: some of which wonders have been recorded in the Barmgah-i-durveshi-khushi. They relate that these great per-

did the Yogis; they were familiar with the idea of the possibility of the soul at will passing from one body into another; they believed in metempsychosis; and, if they looked upon union with the Supreme Divinity as the summum bonum of their faith, they but accepted one of the several forms of the Yoga, different doubtless from the Isolation of Patanjali. but not independent of it. (Cf. Dabistán I, pp. 5f.) It is, however, not known whether the system of Sapásiyáns was founded upon any translation of a Sanskrit Yoga work, or on oral communica-Some of the Sapásiyáns admitted their obligation to Hindustan, but their text-books, the few and imperfect ones that are still accessible, have not yet been sufficiently examined to throw light on the question. The close relationship existing between the two systems, even in the use of technical terms, preclude the idea of spontaneous growth, and the avowed posteriority of the Persian doctrine leaves no doubt of its Indian origin; but as at present advised, we are not in a position to spot the exact text from which it was derived.

Of interpretations of the Yoga system in foreign languages the earliest appears to be an Arabic version of the text of Patanjali. The work is no longer

sonages were to such a degree enabled to divest themselves of corporeal elements that they quitted the body at pleasure; also that they had acquired from the court of heaven the knowledge of all sciences, whether known or occult, and consequently had the power of exhibiting such wonderful works; having rendered, by the efficacy of their austerities, elementary matters subject to themselves." (Troyer and Shea's Dabistán i Muzahib, II, pp. 107f.)

extant, but the testimony in favour of its having once existed is unquestionable. Abu Réhán al Niráni, in his Tarikh-ul Hind, which formed a part of his famous Kánún-i-Mas'údi (A. D. 1025-36), says, 'I have translated into Arabic two Indian works, one discusses the origin and quality of things which exist and is entitled Sankhya, the other is known under the title of Patanjali, which treats of the deliverance of the soul from the trammels of the body. These two works contain the chief principles of the Indian creed.' (Elliot's Historians, I, p. 99; Journal Asiatique. IV serie, tom. IV, p. 121; Reinaud's Fragments Arabs et Persans.) It does not appear that any Persian version of Patanjali was ever taken in hand in the time of Akbar and his successor, when so many Sanskrit works were rendered into that language. There is, however, an abstract of the Yoga doctrine in the Dabistán-i-Muzaháb of Mahsin-i Fáni. author flourished in the middle of the 17th century. and, during a long residence at Allahabad as the Chief Judge (Sudder), collected a great deal of information on the subject. Depending evidently on oral information, he could not avoid gross mistakes in his account of the philosophy, but in regard to the details of Yoga exercises and the occult powers he has compiled as reliable an exposition as could be expected from such a source. He notices Gorakhanátha and several other celebrated saints, and states that he had seen some Yogis possessed of wonderful occult powers, but he does not name Patanjali. (cf. Shea and Troyer's Translation, II, pp. 123f.)

In English the first attempt to give an account of the Yoga doctrine was made by Ward in his account of the Hindus, but it did not produce any satisfactory result. Colebrooke's resume in the Transactions of the Royal Asiatic Society, is much more philosophic in spirit and faithful in details, but Colebrooke took it up only casually in connexion with his essay on the S'ankhya, and did not notice much more than the first chapter of the work. Taylor, in the Introduction to his translation of the Bhagavadgitá, supplies the Kriyá-yoga with considerable fulness, and Windischmann's account, though brief, is tolerably good. In 1853 Dr. Ballantyne published a translation of the first two chapters of the Yoga-sútra with extracts from the commentary of Bhojadeva, and from it abstracts of the Yoga system have been compiled by Dr. K. M. Banerjea, and Rev. Mr. Mullins. The translation of Ballantyne was completed, in a disjointed wav, by Pandit Govindaram Sástrí in the pages of a Benares magazine called the "Pandit." The two fragments have lately been printed together by the Theosophical Society of Bombay. The text with an original commentary together with an English translation is now being printed in the Saddarsana-chintaniká of Bombay, and an abstract of the text occurs in Cowell and Gough's Sarvadarsana-sangraha. An account of Yoga practices may also be seen in a pamphlet by Nabinchandra Pál, published at Benares.

Little need be said in praise of Dr. Ballantyne's work. The profound learning and thorough conservancy with Hindu philosophy which that learned scholar brought to bear on his undertaking, enabled him to produce a very accurate reproduction of the original. In his anxiety, however, to be accurate he had occasion to resort too frequently to parenthetical clauses, and they resulted in confused sentences, involving much trouble in understanding them. His extracts from the commentary are particularly amenable to this objection. The extracts, moreover, are somewhat disjointed.

When the Asiatic Society of Bengal first proposed to publish an edition of the Yoga-sútra with the commentary of Bhojadeva, I undertook to reprint Dr. Ballantyne's translation with such additions as would complete the work. I soon found, however, that my work placed beside his produced a very patchy appearance, and his parenthetical style was not desirable for a proper and easy understanding of the text. I preferred, therefore, to translate the whole in my own way. The aphorisms will be found to be as closely literal as the idiom of the English language would admit of, and the commentary a fair reproduction of the spirit, sense and wording of the original, without being a verbatim reproduction.

Much difficulty has been felt in the treatment of the technical terms. Philosophical terms in the English language have not yet arrived at that fixity and firmness which would preclude possible variations. Different writers assign different values to even wellestablished terms, and their latitude is frequently varying; and such as they are, they are not exact equivalents of Sanskrit words, which in their turn vary in meaning under different circumstances and in the hands of different writers. There are instances, too, of Sanskrit terms whose literal significations are very different from the philosophical ideas they are intended to convey, and in dealing with them, the translator has either to sacrifice precision of rendering for the sake of intelligibility, or intelligibility for the sake of precision. In the following pages I have borrowed the terms mostly from Colebrooke's translation of the Sánkhya-kariká, translating a few myself, and transliterating the Sanskrit terms in some cases. My reasons I have explained as far as I could in my notes.

When I undertook the task I had hopes of reading the work with the assistance of a professional Yogí: but I have been disappointed. I could find no Pandit in Bengal who had made Yoga the special subject of his study, and the only person I met at Benares who could help me was most exorbitant in his demands. He cared not for the world and its wealth, and the only condition under which he would teach me was strict pupillage under Hindu rules-living in his hut and ever following his footsteps-to which I could not submit. I had, therefore, to depend on my own knowledge of the Sanskrit language to arrive at the meaning of Pataniali, availing myself frequently of the aid of my learned friend Professor Mahes'achandra Nyáyaratna, of the Calcutta Sanskrit College, for the solution of difficulties. I had the assistance, too, of Professor Kámákhyánátha Tarkaratna. of that College, both in revising the text and in translating it. Both the Professors are distinguished

Nyáya scholars, and Pandit Mahes achandra commands a deep knowledge of the Sánkhya, and with their aid, I believe, I have been able to avoid gross misinterpretations of the text, though I cannot flatter myself with the idea that I have been able always satisfactorily to expound the meaning of Patanjali.

Manuscripts of the Yoga-sútra are common enough in Bengal, but I have not met with any particularly old, or exceptionally correct text. In carrying the text and commentary through the press, I had the use of the following codices:

- A. From the Asiatic Society's Library, yellow paper 13 × 11 inches, bound in a 4to. volume. Bengali character. Lines, 27 on a page. Incorrect.
- B. From the Sanskrit College of Calcutta, yellow paper, 17 × 4 inches, puthi form. Folia, 35. Character, Bengali. Generally correct.
- C. From ditto, Káshmírí paper,  $10 \times 4\frac{1}{2}$  inches. Folia, 69. Character, well-written Nágarí. Date, Samvat, 1850. Generally correct.
- D. From the Benares College, Káshmírí paper, 11 × 5 inches. Folia, 30. Character, Nágari. Incorrect and incomplete.
- E. From Professor Mahes'achandra Nyáyaratna, Calcutta, yellow paper, 15 × 4 inches. Folia, 55. Character, Bengali. Generally correct. First chapter revised.
- G. Ballantyne's reprint annexed to his translation.
- H. From Bombay, copied for me from a MS. belonging to the Government collection preserved in

the office of the Director of Public Instruction. Generally correct.

I. From my family Library, a quarto volume in Bengali. Corrupt and little used.

In the text of Patanjali, no variation of any note has been met with in the above codices. The work appears to have been preserved with every care, as may be presumed from the circumstance of its having enjoyed the benefit of a host of commentaries and glosses. The commentary of Bhoja has not been so correctly preserved. There are many differences of reading in the different codices. But on the whole the differences are not so material as would justify the assumption of different recensions, or produce any marked changes in the meaning of the author.

8 Maniktollah, January 28, 1883.

## INDEX.

|                                        |              |           |            | Page |
|----------------------------------------|--------------|-----------|------------|------|
| Abháva, privation, absence,            | •••          | •••       | 10, 37,    | 86   |
| Abhávapratyayá, conception witho       | ut a substr  | atum,     | •••        | 12   |
| Abhinivesha, tenacity of life, or w    | ill to live, | •••       | •••        | 67   |
| Abhyantara-vishaya, the inner sphe     | re of life,  | •••       | •••        | 113  |
| Abhyhása, exercise or repeated appl    | ication to a | work 1    | 3, 14, 20, | 40   |
| Abstraction, an accessory of Yoga      | 91, defined  | , 114, fi | ruit of,   | 115  |
| Accessories of Yoga, 91,               | •••          | •••       | •••        | 14   |
| Achára-paddhati,                       | •••          | •••       | •••        | 218  |
| Adarśa, vision, produced by medita     | tion,        | •••       | •••        | 150  |
| Adhibhautika, material, or physical    | l,           | •••       | •••        | 142  |
| Adhidaivika, supernatural, or trans    | cendental,   | •••       | •••        | 142  |
| Adhigama, right knowledge,             | •••          | •••       | •••        | 37   |
| Adhimátra, excessive, a measure of     | ardour,      | •••       | 27,        | 95   |
| Adhva, time, condition,                | •••          | •••       | •••        | 129  |
| Adhyavasáya, intellect,                | ***          | •••       | •••        | 6    |
| Adinátha,                              | •••          | •••       | •••        | 219  |
| Kdiyámala, a Tantra,                   | •••          | •••       | •••        | 117  |
| Adrishta, fate, unseen cause,          | •••          | •••       | •••        | 16   |
| Afflictions, defined, 11, subtile, 97, | gross, 63,   | cessatio  | n of,      | 204  |
| Agama, scriptural testimony,           | •••          | •••       | 10, 11,    | 42   |
| Age, duration of life, cause of,       | •••          | •••       | •••        | 70   |
| Agni, fire, invocations to,            | •••          | •••       | •••        | 31   |
| Agnisára, a form of purification,      | •••          |           | •••        | 118  |
| Ahińśá, nonslaughter, a duty,          |              | •••       | •••        | 92   |
| Aikántika, absolute, a nature of ise   | olation,     | •••       | •••        | 208  |
| Aiśvarya, supremacy, an occult pos     | wer,         | •••       | •••        | 121  |
| Aitihya, oral communication, a for     | m of proof,  |           | •••        | 10   |
| Ajapá-gáyatrí purascharana-paddh       | ati,         | ***       | •••        | 218  |



## xciv INDEX.

|                                     |              |            |             | Page       |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| Ajnána, ignorance, defined,         | •••          | •••        | •••         | 64         |
| Akalpita, nonfictitious, natural,   | •••          | •••        |             | 156        |
| Akása, ether,                       | •••          | •••        | •••         | 154        |
| Akrama, instantaneous, a charact    | er of true l | knowledge, |             | 165        |
| Akuśida, nonaspirant, not wishing   | g for fruits | ,          | •••         | 203        |
| Alabdha-bhúmikatva, unattainme      | ent of any   | stage of Y | oga,        | 38         |
| Alambana, object of desire,         | •••          | •••        | •••         | 179        |
| Alasya, idleness, an obstacle to Y  | oga,         | •••        | •••         | 38         |
| Alinga, indissoluble, defined,      | •••          | •••        | 53,         | 54         |
| Aloka, light,                       | •••          | •••        | •••         | 125        |
| Amanaska,                           | •••          | •••        | •••         | 218        |
| Amitra, absence of an enemy, frie   | endship,     | •••        | •••         | 64         |
| Anáditva, beginninglessness, uncr   | reate,       | •••        | •••         | 178        |
| Anágatádhvan, unmanifest or an      | tecedent co  | ndition,   | •••         | 129        |
| Ananta, endless,                    | •••          | •••        | •••         | 96         |
| Ananta Sarmá,                       | •••          | ***        | 223,        | 225        |
| Anántarya, uninterruptibility,      | •••          | •••        | •••         | 177        |
| Anásaya, without any residua,       | •••          | •••        | •••         | 173        |
| Anashta, active in operation, not   | destroyed,   | •••        | •••         | 84         |
| Anavachchhinna, irrespective,       | •••          | •••        | •••         | 93         |
| Anavasthitatva, instability in any  | stage,       | •••        | •••         | 38         |
| Angamejayatva, trembling, a dist    | raction,     | •••        |             | 39         |
| Animá, molicularity, an occult po   | wer,         | •••        | 1, 121,     | 157        |
| Antara, internal, a form of purific | cation,      | •••        | •••         | 94         |
| Antaranga, intimate, or essential   | part,        | •••        | <b>8</b> 8, | 126        |
| Antardhauti, washing of the inte    | stines,      | •••        | •••         | 117        |
| Anu, directly, without an interve   | ntion,       | •••        | •••         | 82         |
| Anumána, inference, a form of pr    | oof,         | •••        | 10,         | 56         |
| Anumodita, abetted,                 | •••          | •••        | •••         | 95         |
| Anusásana, an exposition, an insti  | itute,       | •••        | 3,          | 4          |
| Anuśrava, Veda, scriptures,         | •••          |            | •••         | 15         |
| Anusravika, scriptural,             | •••          | •••        | 14,         | 16         |
| Anvaya, conjunction, co-operation   | ,            | •••        | 128,        | 157        |
| Anvayatva, concomitance             | •••          | •••        | •••         | 159        |
| Anyatákhyátí, distinctive knowle    | dge,         | •••        | •••         | 160        |
| Anyatva, diversity                  | •••          |            | •••         | <b>I35</b> |

|                           |             |                |                 |           | Page. |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| Apána, the air which      |             | from t         | he naval dor    | vn to the |       |
| •                         | • • •       | •••            | •••             | •••       | 158   |
| A paránta, final end, dea |             | ••             | •••             | •••       | 14    |
| Aparigraha, non-avarice   | _           | du <b>ty</b> , | •••             | •••       | 92    |
| Apavarga, emancipation    | •           | •••            | •••             | •••       | 78    |
| Aprati-sankramá, nontre   |             | , eterna       | lly the same,   | •••       | 192   |
| Aptavachana, reliable te  | • •         | •••            | •••             | •••       | 17    |
| Apunya, vice, opposed t   | •           | •••            | •••             | •••       | 73    |
| Kpúraņa, making up,       |             | •••            | •••             | •••       | 170   |
| Argumentative, a form     | of meditat  | tion,          | •••             | •••       | 51    |
| Arhats, refuted,          | •••         | •••            | •••             | •••       | 215   |
|                           | •••         | •••            | •••             | •••       | 142   |
|                           | •••         | •••            | •••             | •••       | 130   |
| Artha, purpose, aim, or   |             | •••            | •••             | 51, 61,   | 187   |
| Arthápattí, presumption   | n, or infer | ence fro       | m context, a    | form of   |       |
| proof,                    | •••         | •••            | •••             | •••       | 10    |
| •                         | •••         | •••            | •••             | 157,      | 159   |
| Asamprajnáta, meditatio   | n in which  | ı consci       | ousness is lost | , 17, 20, | 21    |
| Asampramosha, the not     | letting go  | , not fo       | rgetting,       | •••       | 13    |
| Asana, posture defined,   | •••         | •••            | •••             | •••       | 102   |
|                           | •••         | •••            | •••             | •••       | 218   |
| Asanna, proximate,        | •••         | •••            | •••             | 26, 102,  | 105   |
| Asañsarga, non-intercour  | rse,        | •••            | •••             | •••       | 99    |
| • • •                     | •••         | •••            | •••             | 29,       | 70    |
| Asceticism, a duty of pr  | ractical Y  | oga,           | •••             | •••       | 59    |
| Ashtánga-hridaya,         | •••         | •••            | •••             | •••       | 218   |
| Ashtánga-yoga,            | •••         | •••            | •••             | •••       | 218   |
| Asiatic Society of Benga  | al, Proceed | dings of       | the,            | •••       | 36    |
| Ksisha, intense desire,   | •••         | •••            | •••             | •••       | 178   |
| Asmitá, egoism,           | •••         | •••            | •••             | 65,       | 159   |
| Kśraya, substratum,       | •••         | •••            | •••             | •••       | 179   |
| Asteya, nontheft,         | •••         | •••            | •••             | •••       | 92    |
| Aśuddhikshaya, decay of   | f impurity  | 7,             | •••             | •••       | 91    |
| W1-11 1 1                 |             | •••            | •••             | •••       | 150   |
| Atitádhvan, postcedent o  | condition,  | •••            | •••             | •••       | 129   |
| Atmá, soul,               | •••         | •••            | •••             | 30, 81,   | 82    |

## INDEX.

|                                      |                   |                |         | Page . |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------|--------|
| Atmadarsana-yogyatva, fitness for    | beholdi           | ng soul,       |         | 100    |
| Atmáráma,                            | •••               | ***            | •••     | 219    |
| Atyantika, final, a character of iso | olation,          | •••            | •••     | 208    |
| Austerity, fruit of,                 | •••               | •••            | •••     | 101    |
| Avaraņa, covering,                   | •••               | •••            | 14,     | 204    |
| Avarice, abstinence from 92, fruit   | of absti          | nence from,    | •••     | 98     |
| Avastháparináma, change of relat     |                   | •••            | •••     | 133    |
| Aversion, an affliction 61, defined, |                   | •••            | •••     | 66     |
| Avidyá, ignorance,                   | •••               | 6              | 32, 64, | 86     |
| Aviplavá, undisturbed,               | •••               | •••            | •••     | 88     |
| Avirati, worldly-mindedness,         | •••               | •••            | •••     | 38     |
| Avisesha, unspecific, a character o  | f quality         | ,              | •••     | 80     |
| Avisishţa-linga, undefined or uspec  | cific char        | acter,         | •••     | 53     |
| Avyapadisya, latent,                 | •••               | •••            | 134,    | 161    |
| Kyus, age, a fruit of residua,       |                   | •••            | •••     | 71     |
|                                      | в.                |                |         |        |
| Bain, Dr. Mental and Moral Scie      | nce,              | •••            | •••     | 175    |
| Bala Sástrí,                         | •••               | •••            | •••     | 223    |
| Ballantyne, Dr. J. R., 3, 6, 7, 15   | , 17, 22,         | 24, 30, 31,    | 71, 72, |        |
| 77, 81, 83, 85, 86,                  | •••               | •••            | •••     | 87     |
| Bandha, gesticulation, or posture    | s of part         | icular kinds,  | 121,    | 109    |
| Bhadra, a kind of posture,           | ***               | •••            | •••     | 102    |
| Bhadrásana, a kind of posture,       | •••               | •••            | •••     | 103    |
| Bhagavadgítá, the, quoted,           | •••               | •••            | 174,    | 208    |
| Bhásáparichcheda, the, quoted,       | •••               | •••            | 21,     | 22     |
| Bhavadeva Miśra, 221, 224,           | •••               | •••            | •••     | 226    |
| Bháváganesa Díkshita,                | •••               | •1•            | •••     | 224    |
| Bhávaná, thinking,                   | •••               | 17,            | 21, 37, | 61     |
| Bhavánísaháya,                       | ***               | •••            | •••     | 224    |
| Bhavaprataya, caused by the wor      | ld,               | -              | 9, 210, | 217    |
| Bhoja, 2, 7, 21, 23, 58, 71, 78,     | , <b>79,</b> 116, | , 129, 144, 14 |         |        |
|                                      |                   |                | 148,    | 167    |
| Bhúmi, stages of Yoga,               | •••               | •••            | 400     | 126    |
| Bhútanátha, lord of creation, a n    | ame of S          | šiva,          | •••     | 121    |
| Bhútas, elements,                    | •••               | •••            | •••     | 78     |

|                          | I          | VDEX.       |             |                    | xcvii |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------|
|                          |            |             |             |                    | Page  |
| Bible, the,              | •••        | •••         | •••         | •••                | 163   |
| Brahma,                  | •••        | •••         | •••         | •••                | 211   |
| Brahmá,                  | •••        | •••         | •••         | 31, 35,            | 67    |
| Brahmachaitanya Yati,    | •••        | •••         | ***         | •••                | 222   |
| Brahmacharya, contine    | nce,       | •••         | •••         | •••                | 92    |
| Brahmánanda, commen      | tator of   | Hatha-prac  | dípiká,     | 102,               | 220   |
| Brahmarandhra, an ape    | rture on t | he crown    | of the head | 1, 146,            | 147   |
| Brahmayámala, a Tant     |            | •••         | •••         | •••                | 117   |
| Breathing, regulation of | of,        | •••         |             | •••                | 41    |
| Buddhi, intellect,       | •••        | •••         | •••         | 6,                 | 8     |
| Buddhi-tattva, the prin  | nciple of  |             |             | •••                | 80    |
| Buddhists, the,          |            | ***         |             | 92, 154,           | 211   |
| Byron, quoted,           | •••        | •••         | •••         | •-, 101,           | 76    |
| , , ,                    |            |             | •••         | •••                |       |
|                          |            | C.          |             |                    |       |
| Carelessness, an obstacl | e to Yoga  | ,           | •••         | •••                | 38    |
| Chakra, wheel, a part o  | f the hum  | an body,    | •••         | •••                | 145   |
| Chándráyana, a form of   | E penance  | ,           | 59          | 60, 100,           | 101   |
| Chárvákas, a sect of at  | theists,   | •••         | •••         | •••                | 31    |
| Cheerfulness, an exercis | se,        | •••         | •••         | •••                | 30    |
| Chetaná, perception,     | •••        | •••         | •••         | •••                | 74    |
| Chhándogya Upanishad     | l, on Om,  | •••         | •••         |                    | 36    |
| Chháyápurushávabodha     |            | •••         | •••         | •••                | 218   |
| Chintámani,              |            | •••         | •••         | •••                | 219   |
| Chit, see Chiti,         | •••        | •••         | •••         | •••                |       |
| Chiti, soul,             | •••        | •••         | •••         | •••                | 192   |
| Chitta, thinking princip | ple, 4,    | 6, 7, 8, 9, | 46, 114, 1  | 19 <b>2, 1</b> 08. | 201   |
| Chittavahá, nerves the   | -          |             |             |                    |       |
| travels,                 |            | •••         | •••         | •••                | 152   |
| Cicero, on eternal exem  | plars.     | •••         | •••         | •••                | 130   |
| Cloud of Virtue, a resu  | •          |             | •••         | •••                | 203   |
| Cognition, how produce   |            |             |             |                    | 200   |
| not able to perceive     |            |             | _           |                    | 188   |
| Colebrooke, Mr.,         | •••        |             | 7, 16, 7    | <br>1, 81, 87,     | 207   |
| Conception, anubhava,    |            |             |             | -, o <u>-</u> , o, | 179   |
| Contemplation, an acces  |            |             |             | •••                | 128   |

|                                      |           |               |        | Page      |
|--------------------------------------|-----------|---------------|--------|-----------|
| Contentment, an obligation 93, frui  | t of,     | •••           | •••    | 900       |
| Contents of Yoga-sútra, Chap. I,     |           | II, 116; C.   | III,   |           |
| 167; C. IV,                          | •••       | •••           | •••    | 217       |
| Continence, an obligation, 93, fruit | of,       | •••           | •••    | 98        |
| Cousin, M., opinion on nihilism,     | •••       | •••           | •••    | 208       |
| Cowell and Gough's Sarvadarsana-s    | angraha,  |               | 211,   | 215       |
| Cowell's Kusumanjali, quoted,        | •••       | •••           | •••    | 31        |
| D                                    |           |               |        |           |
| Danda, staff-like, a posture,        | •••       | ***           | •••    | 102       |
| Dandadhauti, purification with the   | stalk of  | a plant,      | •••    | 119       |
| Dandásana, staff-like posture,       | •••       | •••           | 102,   | 103       |
| Dantadhauti, washing of the teeth,   | <b>,</b>  | •••           | •••    | 117       |
| Danu, mother of a class of evil bei  |           | •••           |        | 5         |
| Daphne, becoming a creeper,          | •••       | •••           | •••    | 70        |
| Darsana-śakti, the power of seeing,  |           | •••           | •••    | 65        |
| Dattátreya,                          | •••       | •••           | 218,   | 223       |
| Dattátreya Sanhitá,                  | •••       | •••           | •••    | 218       |
| Daurmansya, distress of mind, a ca   | ause of   | distraction,  | •••    | 89        |
| Davies, Mr.,                         | •••       | 81, 83,       | 207,   | 208       |
| Davis, Harbinger of Health,          | •••       | •••           | •••    | 44        |
| Deliberative and nondeliberative m   | editation | 18, ,,        | •••    | <b>52</b> |
| Desa, locality, situation,           | •••       | 93, 112,      | 121,   | 164       |
| Desire, an affliction, 61, defined,  | •••       | 65, et        | ernal, | 178       |
| Devisiñha Deva,                      | •••       | •••           | •••    | 229       |
| Devotion, an obligation,             | •••       | •••           | •••    | 93        |
| Dhanuh, a kind of posture,           | •••       | •••           | •••    | 102       |
| Dhanurásana, bow posture,            | •••       | •••           | •••    | 104       |
| Dháraná, steadfastness,              | •••       | 114, 121, 122 | , 123, | 125       |
| Dharma, property, virtue,            | •••       | •••           | 134,   | 203       |
| Dharmamegha, Cloud of Virtue, a      | medita    | tion,         | •••    | 203       |
| Dharmaparináma, modification of      | property  | 7,            | •••    | 133       |
| Dharma-śástra, law-books,            | •••       | •••           | •••    | 59        |
| Dharmí, substratum of quality,       | •••       | •••           | •••    | 134       |
| Dhauti, washing, a mode of purifi    | cation,   | •••           | •••    | 117       |

| IN                                  | DEX.        |          |             | xcix      |
|-------------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|
|                                     |             |          |             | Page      |
| Dhruva, Polar star,                 | •••         | •••      | •••         | 144       |
| Dhyána, contemplation,              | •••         | •••      | 123, 124,   | 125       |
| Dírghá, protracted, a kind of br    | eathing,    | •••      | •••         | 112       |
| Discernment, precedes samádhi,      | •••         | •••      | •••         | 25        |
| Discriminative knowledge, how       | manifested, | •••      | •••         | 88        |
| Disease, an obstacle to Yoga,       | •••         | •••      | •••         | 38        |
| Dispassion, defined,                | •••         | 14,      | its effect, | 16        |
| Distractions, companions of,        | •••         | •••      | 38,         | 39        |
| Diti, mother of Daityas,            | •••         | •••      | •••         | 5         |
| Divyaśrotra, superperfect organ     | of hearing, | •••      | •••         | 154       |
| Dosha, residua of work,             |             | •••      | •••         | 213       |
| Doubt, an obstacle to Yoga,         | •••         | •••      | •••         | 38        |
| Drashtá, the spectator, soul,       | •••         | 8, 14, 1 | 15, 16, 77, | 81        |
| Drik-śakti, the power that sees,    | •••         | • • • •  | • • • •     | 65        |
| Drisimátra, absolute sentience,     | •••         | •••      | •••         | 81        |
| Driśya, spectacle,                  | •••         | •••      | 77,         | 82        |
| Duhkha, pain, a cause of distrac    |             | •••      | 39, 66,     | 96        |
| Durgá,                              | •••         | •••      | •••         | 1         |
| Dvaipáyana, Krishņa,                | •••         | •••      | ***         | 47        |
| Dvesha, aversion, an affliction, de |             | •••      | ***         | 66        |
|                                     | ,           | •••      | •••         |           |
|                                     | E.          |          |             |           |
| Egoism, an affliction, 61, defined, | •••         | •••      | •••         | 65        |
| Ekágratá, concentration of the m    | ind,        | •••      | 49, 50,     | 09        |
| Energy, an antecedent to meditat    | ion,        | •••      | •••         | <b>25</b> |
| Enlightenment, its varieties,       | •••         | •••      | •••         | 89        |
| Exercise, defined,                  | •••         | •••      | •••         | 14        |
| Experience, cause of,               | •••         | •••      | •••         | 70        |
| Expiration of the breath,           | •••         | •••      | •••         | 39        |
|                                     | F.          |          |             |           |
| Falsehood, abstinence from, a rest  |             | ***      |             | 92        |
| Fancy, defined,                     | •••         | •••      |             | 11        |
| Functions, defined, 5, their number | er and nam  |          | heir sup-   |           |
| pression how effected.              |             | , •, •   |             | 13        |

|                          |            |                 |          |             | Page |
|--------------------------|------------|-----------------|----------|-------------|------|
|                          |            | G.              |          |             |      |
| Gaņeśa, prayer to,       | •••        | •••             | •••      | •••         | 1    |
| Garímá, excessive pondi  | rosity, an | occult power    | <b>,</b> | 121,        | 157  |
| Gati, flow of the breath | in breat   | hing,           | •••      | 111,        | 144  |
| Gaudapada, quoted,       | •••        | •••             | •••      | •••         | 207  |
| Gheranda,                | •••        | •••             | •••      | •••         | 218  |
| Gheranda Sanhitá, the,   | •••        | •••             | •••      | 105, 177,   | 219  |
| God, devotion to, 28,    | defined,   | 28, attributes  | of, 34   | 4, 35, His  |      |
| symbol, 36, effect of    | devotion   | to,             | •••      | 36,         | 37   |
| Godávara Miśra,          | •••        | •••             | •••      | •••         | 224  |
| Gomukha, cow's mouth     | , a postu  | re,             | •••      | 102,        | 104  |
| Gorakshanátha, numera    |            |                 | )2, a    | Yogi, 219,  |      |
| 220, 222, 224,           |            | •••             | •••      |             | 225  |
| Goraksha-sátaka,         | •••        | •••             | •••      | •••         | 219  |
| Grahana, perception,     | •••        | •••             |          | •••         | 159  |
| Grahana-samapatti, acce  | eptance f  | orm, a result   | of med   | litation,   | 18   |
| Grahayámala, a Tantra    | _          | •••             | •••      | •••         | 117  |
| Gráhya-samápatti, tang   |            | , a result of m | nedita   | tion,       | 18   |
| Grihitri-samápatti, the  |            |                 |          |             |      |
| tion,                    | •••        | •••             | •••      | •••         | 19   |
| Gunákara Mis'ra,         | •••        | •••             | •••      | •••         | 224  |
| Gupta, a kind of postu   | re,        | •••             | •••      |             | 102  |
| • /                      | •          | 77              |          |             |      |
|                          |            | H.              |          |             |      |
| Hall, Bishop, quoted,    | •••        | •••             | •••      | ***         | 13   |
| Hamilton, Sir William    | , quoted,  | •••             | •••      | •••         | 129  |
| Hána, avoidancy,         | •••        | •••             | •••      | 7,          | 88   |
| Harichara,               | •••        | •••             | •••      | •••         | 225  |
| Hariśańkara Mis'ra,      | •••        | •••             | •••      | 222,        | 227  |
| Harris, quoted,          | •••        | •••             | •••      | •••         | 6    |
| Hartmann's Philosophi    | e der Un   | bewussten,      | •••      | 75,         | 67   |
| Hasti-nishidana, seated  | l elephant | t, a posture,   | •••      | •••         | 102  |
| Hatha-dípiká or pradíp   | oiká, a wo | ork on Yoga l   | reathi   | ng, 43, 44, |      |
| 60, 105, 102, 109, 2     |            |                 | •••      | •••         | 219  |
| Hatha-yoga, the Yoga     | of breatl  | ning,           | •••      | 102,        | 117  |
| Hatha watnavali          |            |                 |          |             | 219  |

Isvara-pranidhána, resignation to God, a Yoga duty, ... 39

J.

Jainas, the 31, 92, their doctrine refuted, ... ... 215

Jalandhara or Jálandharabandha, a form of gesticulation, 105, 107

Jalavastí, washing of the fundament with water, a form of purification, ... ... ... ... ... ... 119

|                            |               |             |             |              | Page        |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Japa, repetition of a      | select mantr  | a,          | •••         | •••          | 37          |
| Játi, kind, produced b     | oy residua,   | •••         | •••         | 71, 93,      | 164         |
| Jivana, vital air,         | •••           | •••         | •••         | •••          | 153         |
| Jívanmukti-viveka,         | •••           | •••         | •••         |              | 220         |
| Jnána, understanding,      | , cognition,  | 6, 51, 184, | 185,        | •••          | 204         |
| Jnánamrita,                | •••           | •••         | •••         | •••          | 220         |
| Jnanadipti, illuminati     | on of the un  | derstandin  | g, 91, Țip  | pana,        | 220         |
| Jnánananda,                | •••           |             | •••         | •••          | 226         |
| J <u>n</u> ána-yogá-kánda, | •••           | •••         | •••         | •••          | <b>2</b> 20 |
| Jneya, cognizable,         | •••           | •••         | •••         | 185,         | 204         |
| Joy, cause of,             | •••           | •••         | •••         | •••          | 73          |
| Jugupsá, loathing, a       | result of pur | ity,        | •••         | •••          | 99          |
| Jyotih, light, its seat    | in the crown  | n of the he | ead,        | •••          | 146         |
| Jyotismatí, extremely      | luminous d    | isposition, | •••         | •••          | 46          |
| Jyotsná,                   | •••           | •••         | •••         | •••          | 220         |
|                            |               | К.          |             |              |             |
|                            |               |             | 1 0 0 7 1   | <b>40.00</b> | 00=         |
| Kaivalya, isolation of     |               |             | 1, 3, 57, 1 |              | 207         |
| Kálabheda, distinctio      | n of time,    | ***         | •••         | •••          | 133         |
| Káliká Puráņa,             |               | •••         |             | •••          | 1           |
| Kámávasáyitá, fulfilm      |               |             | ut power,   | •••          | 121         |
| Kámávasáyitva, fulfil      |               |             | •••         | •••          | 158         |
| Kanthakúpa, throat-v       |               |             | 4'1         | . 1          | 145         |
| Kapálabháti, purificat     | non of the h  |             |             |              | 100         |
| breathing,                 |               | 7.70 01 /   |             | 117,         | 120         |
| Kapila, 6-9, 14, 28, 8     | 0, 31, 33, 30 |             | 54, 102, 2  |              | 220         |
| Kapila-gitá,               | <br>C         | •••         | •••         |              | 220         |
| Karmáśaya, residua o       |               | •••         | •••         | 69,          | 70          |
| Kártikeya, son of Siv      |               | •••         | •••         | •••          | 70<br>40    |
| Karuná, compassion,        |               |             | •••         | 140          |             |
| Káya, body, its contro     |               | <br>. V     |             | 140,         | 155         |
| Káyasampat, excellen       | -             | _           |             | •••          | 158         |
| Káyavyúha-yoga, mu         |               | or bodies,  | •••         | •••          | 72          |
| Kedárakalpa,               |               | •••         | •••         | 100          | 220         |
| Khechari, a form of g      | esticulation, |             | •••         | 106,         | 107         |
| Khechari-vidyá,            | •••           | •••         | •••         | ***          | 228         |

|                                  |               | -           | Pa             |
|----------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|                                  | M.            |             |                |
| Madhupratika, honey drops, a     | result of Sa  | mádhi,      |                |
| Madhya, moderate intensity of    | meditation,   | •••         | •••            |
| Madhyama, moderate intensit      | y of meditat  | ion,        |                |
| Mahábandha, a kind of posture    | е,            | •••         | 105, 10        |
| Mahábhárata,                     | •••           | •••         | •••            |
| Mahádeva,                        | •••           | •••         | 219, 2         |
| Mahámudrá, a form of gesticu     | lation,       | •••         | 105, 10        |
| Mahápásupatas, a sect of Saiv    | as,           | • • •       |                |
| Mahárámáyaṇa,                    | •••           | •••         | 25             |
| Mahásiddhis, great perfections   | s,            | •••         | 18             |
| Mahat, defined,                  | •••           | •••         | 2              |
| Mahávedha, a kind of gesticula   | ation,        | •••         | <b>135,</b> 10 |
| Mahávideba, great incorporeal    | , a result of | meditation, | 1              |
| Mahávratas, great austerities,   | what are the  | y,          |                |
| Maheśa,                          | •••           | •••         | 25             |
| Maheśa-sañhitá,                  | •••           | •••         | 29             |
| Maheśvara                        | •••           | •••         | 35 48,         |
| Mahimá, illimitability, unlimit  | ted reach of  | organs, ar  | occult         |
| power,                           | •••           | •••         | 18             |
| Maitri, friendliness or benevole | nce, a Yoga   | virtue,     | •••            |
| Manas, mind,                     | •••           | 6,          | 45, 46, 11     |
| Manda, mild intensity of medi    | itation,      | •••         | 9              |
| Manojavitva, quickness as of     | mind, an occ  | ult power,  | 10             |
| Mára, sin personified,           | •••           | •••         | 16             |
| Márkandeya,                      | •••           | •••         | 25             |
| Mathiká, cell for Yogi's dwell   | ing,          | •••         | 10             |
| Mathuránátha Sukla,              | •••           | 219, 2      | 20, 224, 22    |
| Mati, intellect,                 | •••           | •••         | •••            |
| Mátra, absolute,                 | •••           | •••         | 8              |
| Mátrápramána, fixed quantity     | ',            | ***         | 4              |
| Matsyanátha, a great Yogi,       | •••           | •••         | 102, 10        |
| Matsyanáthásana, a posture,      | •••           | •••         | 10             |
| Mayúra, peacock, a kind of po    | sture,        | •••         | 10             |
| Mavúrásana, peacock posture,     | •••           |             | 10             |

|                              |                    |           |            | Page |
|------------------------------|--------------------|-----------|------------|------|
| Meditation, conscious form   |                    |           |            |      |
| fications, 24, 25, 26, 27,   | special means, 28  | 3, 101, a | ccessories |      |
| of, defined, 124, stages,    | •••                | •••       | 126,       | 127  |
| Memory, defined, 12, atten   | dant on conscious  | meditat   | on,        | 25   |
| Meru, mountain, the,         | •••                | •••       | •••        | 143  |
| Milton, quoted,              | •••                | •••       | •••        | 175  |
| Mímáñsakas, Ritualists 10    | , 81, their opinio | n refuted | •••        | 214  |
| Minanátha,                   | •••                | •••       | •••        | 220  |
| Misconception, a function    | of the thinking p  | rinciple, | defined, . | 11   |
| Mistaken notions, an obsta   |                    | •••       | •••        | 38   |
| Mitra, Sanskrit Buddhist 1   | Literature of Ner  | al, Dr. R | ,          | 154  |
| Modification, defined, 7, su |                    |           |            |      |
| centrative, 131, of prop     |                    |           |            |      |
| termination,                 | •••                | •••       | •••        | 205  |
| Moksha, defined,             | •••                | •••       | •••        | 218  |
| Moments, their succession,   | •••                | •••       | •••        | 206  |
| Morell, Dr., quoted,         | •••                | •••       | •••        | 22   |
| Mridu, mild, a measure of    | energy,            | •••       | •••        | 27   |
| Mridu-madhya, mildly mod     |                    | of energy | ,          | 96   |
| Mridu-mridu, mildly mild,    |                    |           | •••        | 96   |
| Mridu-tivra, mildly ardent,  |                    |           | •••        | 96   |
| Mudha, bewildered, an effect |                    | •••       | •••        | 5    |
| Muditâ, complacency, a Yo    | ga virtue,         | •••       | •••        | 40   |
| Mudrá, gesticulation,        | •••                | 1         | 05, 106,   | 109  |
| Mudrá-prakás'a,              | •••                | •••       | •••        | 220  |
| Mukta, a kind of posture,    | •••                | •••       | •••        | 102  |
| Mula-bandha, a kind of poo   | sture,             | •••       | 105,       | 107  |
| Mulasodhana, purification o  | f the rectum,      | •••       | 117,       | 119  |
| Muttering, of mantra 59, f   | ruit of,           | •••       | •••        | 101  |
|                              | N.                 |           |            |      |
| Nábhi, navel, a point of Yo  | ga, meditation,    | •••       | •••        | 145  |
| Nádi-jnána-dípiká,           | •••                | •••       | •••        | 220  |
| Nágárjuna,                   | •••                | •••       | •••        | 225  |
| Nágojí Bhatta,               | •••                | •••       | •••        | 221  |
| Nahusa, a pious hermit,      | •••                | •••       | 69,        | 70   |

|                                                                                                                   |                                                                 |                              |                                                   | Pa                                         | ıge       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Naiyáyikas, followers                                                                                             | of the Nyá                                                      | ya doctrir                   | e, 10, their                                      |                                            |           |
| refuted,                                                                                                          | •••                                                             | •••                          | •••                                               | 2                                          | 18        |
| Nandiśvara, a pious pe                                                                                            | erson,                                                          | •••                          | 69, 70, 16                                        | 9, 170, 1                                  | 71        |
| Náráyaņa,                                                                                                         | •••                                                             | •••                          | •••                                               | 2                                          | 207       |
| Náráyana Bhikshu,                                                                                                 | •••                                                             | •••                          | •••                                               | 2                                          | 226       |
| Náráyana Tírtha,                                                                                                  | •••                                                             | •••                          | •••                                               | 2                                          | 221       |
| Nashta, destroyed,                                                                                                | •••                                                             | •••                          | •••                                               | •••                                        | <b>84</b> |
| Navaratnákara,                                                                                                    | •••                                                             | •••                          | •••                                               | 2                                          | 220       |
| Nayanánanda Siddha,                                                                                               | •••                                                             | •••                          | •••                                               | 2                                          | 222       |
| Netí, thread, used for                                                                                            | purification,                                                   |                              | •••                                               | 117, 1                                     | 19        |
| Nidrá, sleep, one of                                                                                              | the function                                                    | ons of th                    | ne thinking                                       | princi-                                    |           |
| ple,                                                                                                              | •••                                                             | •••                          | •••                                               | 12,                                        | 48        |
| Nimitta, merit, cause                                                                                             | of residua,                                                     | •••                          | •••                                               | 1                                          | 170       |
| Nirodhaparináma, sup                                                                                              | pressive mod                                                    | lification,                  | •••                                               | 1                                          | 28        |
| Nirupakrama, non-del                                                                                              | liberate,                                                       | •••                          | •••                                               | 1                                          | 41        |
| Niruttara, a Tantra,                                                                                              | •••                                                             | •••                          | •••                                               | 1                                          | 17        |
| Nirvichárá, non-delibe                                                                                            | erative medi                                                    | tation,                      | •••                                               | 58,                                        | 18        |
| Nirvíja, seedless medi                                                                                            |                                                                 | •••                          | •••                                               | •••                                        | <b>72</b> |
| Nirvitarka, non-argun                                                                                             | nentative me                                                    | ditation,                    | ***                                               | •••                                        | 18        |
| Niyama, obligation, a                                                                                             | Yoga duty,                                                      | •••                          | •••                                               | •••                                        | 94        |
| Non-argumentative m                                                                                               | editation,                                                      | •••                          | •••                                               | •••                                        | <b>52</b> |
| Nyása, contemplation                                                                                              | ١,                                                              | •••                          | •••                                               | 1                                          | 48        |
| Nyáya, a system of I                                                                                              | Philosophy,                                                     | •••                          | •••                                               | 6, 21,                                     | 81        |
|                                                                                                                   |                                                                 | 0.                           |                                                   |                                            |           |
|                                                                                                                   |                                                                 | -                            |                                                   |                                            |           |
| Objects, their unity, 1                                                                                           |                                                                 |                              |                                                   | •                                          | .82       |
| Obligation, an accesso                                                                                            | -                                                               | 91, defin                    | ed,                                               |                                            | 93        |
| Obstacles to meditation                                                                                           | •                                                               | •••                          | •••                                               |                                            | 88        |
| of time, 136, of cry<br>of another's mind, 1<br>140, of final end,<br>142, of powers of ele<br>of regions and sta | of animals, 1<br>39, of the ar<br>141, of art of<br>ephants &c. | 87, of for to make gaining s | mer existence oneself in superhuman subtle object | es, 183,<br>visible,<br>powers,<br>s, 143, |           |
| structures, 145, of                                                                                               |                                                                 |                              |                                                   |                                            |           |
| firmness, 146, of vis                                                                                             |                                                                 | • •                          |                                                   |                                            |           |

### INDEX.

|                                                                      |                |           |         | Page        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| the thinking principle, 148, of so                                   | oul. 148. of a | ttaining  | perfec- |             |
| tion of organic powers, 150, of the                                  |                |           | •       |             |
| principle enters a different body                                    |                |           |         |             |
| obstacles, 153, of the means of a                                    |                |           |         |             |
| perfection of hearing, 154, of tra                                   |                |           |         |             |
| destruction of covering of light                                     |                |           |         |             |
| elements, 156, of attenuation                                        |                |           |         |             |
| qualities, 157, of excellence of bo                                  |                |           |         |             |
| organs, 159, of the conquest of r                                    |                |           |         |             |
|                                                                      |                |           |         |             |
| 160, of Isolation, 161, of disci<br>distinction, 164, its character, | rimination,    | 100, 01   | innate  | 105         |
| distinction, 104, 108 character,                                     | •••            | •••       | •••     | 165         |
| P                                                                    | •              |           |         |             |
| Padma, lotus, a kind of posture,                                     | ···            | •••       | •••     | 102         |
| Padmásana, a kind of posture,                                        | •••            | •••       | 102,    | 103         |
| Pain, defined, 39, its causes, 73, ho                                | w avoided,     | •••       | 76,     | 77          |
| Pal, N. C., treatise on the Yoga,                                    | •••            | •••       | •••     | 109         |
| Paley, Mr., definition of instinct,                                  | •••            | •••       | •••     | 175         |
| Panchasikha, one of the expounder                                    | s of the Sái   | akhya sys | tem, .  | 85          |
| Panchatayi, fivefold, explained,                                     | •••            | •••       | •••     | 9           |
| Pánini, a grammarian,                                                | •••            | •••       | •••     | 9           |
| Paradise Lost, quoted,                                               | •••            | •••       | •••     | 12          |
| Parártha, another's object,                                          | •••            | •••       | •••     | 149         |
| Parásara, a renowned Yogí,                                           | •••            | •••       | •••     | 224         |
| Parináma, change, see modification,                                  | •••            | •••       | 7, 75,  | <b>205</b>  |
| Pariņáma-duhkhatva, pain of seque                                    | nce,           | •••       | •••     | 7 ₺         |
| Paritápa, suffering, proceeds from r                                 | esidua,        | •••       | •••     | 73          |
| Páschátya, future,                                                   | •••            |           | •••     | 170         |
| Pátanjala-bháshya, 4, 7, 15, 16, 21,                                 | 23, 33, 35,    | 39, 42, 4 | 6, 50,  |             |
| 51, 52, 57, 61, 64, 67, 68, 72, 96,                                  | , 102, 123, 1  | 124, 128, | 131,    |             |
| 132, 144, 147, 176, 207, 208,                                        | •••            | •••       | •••     | 221         |
| abhinava-bháshya,                                                    | •••            | •         | •••     | 221         |
| rahasya,                                                             | 89,            | 46, 50, 5 | 1, 61,  | 221         |
| Sútra-bháshya,                                                       | •••            | •••       | •••     | 221         |
| ţíká,                                                                | •••            | •••       | •••     | <b>2</b> 21 |
|                                                                      | •••            | •••       | •••     | 221         |

| Pátanjala-vártika,     | •••          | •••                  | •••           | •••       |
|------------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------|
| vritti,                | •••          | •••                  | ***           | •••       |
| Patanjali, 1, 2, 8, 4, | 6, 11, 23, 2 | 8, 30, 101,          | 109, 116, 1   | 21, 147,  |
| _ , , , , , ,          |              |                      | 167, 201, 2   |           |
| Pavana-vijaya,         | •••          | •••                  | •••           | •••       |
| Penance, an obligation | n,           | •••                  | •••           | •••       |
| Perfections, how pro   |              | •••                  | •••           | •••       |
| Pída, disease, an obst |              | za,                  | •••           | •••       |
| Piśáchas, ghosts,      | •••          | •••                  | •••           | •••       |
| Plato, opinion notice  |              | •••                  | •••           | 16, 129,  |
| Posture, 91, defined   |              | rious kind           | s of, 103, h  | ow suc-   |
| cessful, 110, fruit    |              | •••                  | •••           | •••       |
| Prachchhardana, exp    | · ·          |                      | •••           | 41,       |
| Practical Yoga, defin  |              | •                    | •••           | •••       |
| Pradhána, nature,      | • • •        | •••                  | 82,           | 83, 160,  |
| Pradhánajaya, conqu    | est of natu  | ıre,                 | •••           | •••       |
| Prádurbháva, prevale   |              | •••                  | •••           | •••       |
| Prájápatya, a penanc   |              | •••                  | •••           | •••       |
| Prajná, knowledge,     | •••          | •••                  | 61, 26        | , 55, 89, |
| Prákámya, irresistibl  | e will,      | •••                  | •••           | 121,      |
| Prakása, illumination  | •            | •••                  | •••           | 78,       |
| Prakriti, nature, 1, 7 | -            | <b>4, 53, 54</b> , 6 |               | 81, 83,   |
| 84, 85, 170, 201, 2    |              | •••                  | • • • •       | •••       |
| Prakritilaya, resoluti | •            |                      | •••           | 91,       |
| Pramáda, carelessnes   |              |                      | •••           | •••       |
| Pramána, right notic   |              | •••                  | •••           | •••       |
| Prána, breath,         |              | •••                  | •••           | 153,      |
| Pranava, symbol of     |              |                      | •••           | 36, 37,   |
| Pránáyáma, regulation  | -            |                      |               |           |
| 44, 46, 111, 112,      |              |                      | ***           | ,,,       |
| Pranidhána, devotior   | •            | •••                  | •••           | 28,       |
| Prántabhúmi, utmos     | -            | •••                  |               |           |
| Prápti, accessibility  | •            |                      | organs als    |           |
| mahimá,                |              | - roson or           | A. Parte) erg |           |
| Prasantavahita, tran   | auil flow of | thought              | •••           | •••       |
|                        | _            | · vuougni,           | •••           | •••       |
| Prasupta, dormant,     | •••          | •••                  | •••           | ***       |

| INI                                   | EX.        |              | •         |
|---------------------------------------|------------|--------------|-----------|
|                                       |            |              | P         |
| Prasvása, expiration of breath,       | •••        | •••          | •••       |
| Pratibha, comprehension,              | •••        |              | 10, 147,  |
| Pratiprasava, adverse course, regr    | ession,    | •••          | 68,       |
| Pratishedha, prevention,              | •••        | •••          | •••       |
| Pratiyogi, counterpart,               | •••        | •••          | •••       |
| Pratyáhára, abstraction,              | •••        | •••          | ***       |
| Pratyakchetaná, reverted perceptie    | on,        | •••          | •••       |
| Pratyaksha, perception,               | •••        | •••          | •••       |
| Pratyaya, thought, understanding      | , 20,      | 128, 182, 18 | 37, 139,  |
| Pravibhága, distinction,              | •••        | •••          | •••       |
| Pravritti, cognition,                 | •••        | •••          | •••       |
| Pravritti-bheda, diverse tendency,    | •••        | •••          | •••       |
| Punya, virtue,                        | •••        | •••          | •••       |
| Púraka, filling in, of breath,        | •••        | •••          | •••       |
| Puránas, their definition of God,     | 81, seven  | regions,     | •••       |
| Purification, an obligation, 93, fro  |            | _            | des of,.  |
| Púrnánanda,                           | •••        | •••          | •••       |
| Purusha, soul,                        | 1, 12,     | 29, 80, 84,  | 57, 65,   |
| Purusha-višesha, particular soul,     | •••        | **1          | •••       |
| Purushottoms, God,                    | •••        | •••          | 80,       |
| Pyrrho, his moral imperturbabilit     | y,         | •••          | •••       |
|                                       | Q.         |              |           |
| Qualified, its conditions,            |            | •••          | •••       |
| Qualities, their character, 80, their | r division | •            | •••       |
| Questionables, their exclusion,       |            |              | 4, their  |
| fruit,                                | •••        | •••          | •••       |
|                                       | R.         |              |           |
| Rága, desire,                         | •••        | •••          | •••       |
| Raghavánanda,                         | •••        | •••          | •••       |
| Rájamártanda, name of a comm          | entary o   | n the Yog    | za-sútra, |
| 58, 116, 167, 217,                    | •••        | •••          | •••       |
| Rájamrigánka, a treatise on medi      | cine,      | •••          | •••       |
| Rajas, foulness, one of the three     | modes of   | nature,      | •••       |
| Ráis voga a form of Voga practi       | 00         | -            | eo.       |

|                          |              |               |           |         | Page |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------|---------|------|
| Rákshasas, demons,       | •••          | •••           | •••       | •••     | 5    |
| Ráma,                    | •••          | •••           | •••       | •••     | 222  |
| Rámachandra Parámah      | añsa,        | *             | •••       | •••     | 221  |
| Ramachandra Siddha,      | •••          | •••           | •••       | •••     | 222  |
| Rámánada Sarasvatí,      | •••          | •••           | •••       | •••     | 224  |
| Rámánanda Tírtha,        | •••          | 219,          | 221, 228  | 3, 226, | 227  |
| Ramásańkara,             | •••          | •••           | •••       | •••     | 226  |
| Rámastavarája,           | •••          | •••           | •••       | •••     | 221  |
| Rámáyana, an epic poe    | m,           | •••           | •••       | •••     | 70   |
| Rámeśvara Bhatta,        | •••          | •••           | •••       | •••     | 223  |
| Raņarangamalla, a title  | of Bhoja,    | •••           | •••       | •••     | 2    |
| Rechaka, expulsion of    | breath,      | ***           | •••       | •••     | 112  |
| Regulation of breath,    | 91, enjoine  | d, 111, des   | cribed, 1 | 12, its |      |
| varities, 113, fruit of  |              | •••           | •••       | •••     | 114  |
| Reichenbach, notices ele | ctric flames | ,             | •••       | •••     | 154  |
| Reid, Mr., definition of | perception,  | 10, works q   | uoted,    | • • • • | 175  |
| Residua defined, stock   | of, 69, fr   | uit of, 70,   | 78, how   | mani-   |      |
| fested, 174, its contin  |              |               |           |         |      |
| ble, 179, formed duri    |              |               |           | •••     | 201  |
| Resignation to God, a    |              | •••           | •••       | 59,     | 28   |
| Resolved into nature, a  | result of S  | amádhi,       | •••       | •••     | 24   |
| Restraint, an accessory, | 91, defined  | , 92, its imp | ortance,  | •••     | 93   |
| Riddhi, supernatural po  | wers,        | •••           | •••       | 59,     | 121  |
| Right notions, defined,  | •••          | •••           | •••       | •••     | 10   |
| Rita, truth,             | •••          | •••           | •••       | •••     | 55   |
| Ritambhará, truth-sup    | porting,     | •••           | •••       | •••     | 55   |
| Roer, Dr. E., quoted,    | •••          | •••           | •••       | •••     | 22   |
| Rudrayámala, a Tantra    | ,            | •••           | •••       | •••     | 117  |
| Rúpa, shape,             | •••          | •••           | •••       | •••     | 140  |
| Ruta, cry of animals,    | •••          | •••           | •••       | ••      | 137  |
| · ·                      | 8            | <b>J.</b>     |           |         |      |
| S'abda, word,            | •••          | •••           | •••       | 10, 51, | 137  |
| - jnána, knowled         | ge dependar  | t on words,   | •••       | •••     | 11   |
| S'abdatanmátra, the rue  | liment of s  | ound,         | •••       | •••     | 154  |
| Sadáchára-prakarana.     |              | ***           |           |         | 222  |

|                         | IND                                   | EX.           |        |           | cxi  |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|-----------|------|
|                         |                                       |               |        |           | Page |
| Sadánanda,              | •••                                   | •••           | •••    | •••       | 220  |
| Sadásiva,               | •••                                   | •••           | •••    | •••       | 226  |
| Sádhyáya, muttering,    | •••                                   | •••           | •••    | 59, 61,   | 101  |
| Saivas, the follower of | Siva,                                 | •••           | •••    | •••       | 80   |
| S'aktichálana, a form o | f gesticulat                          | ion,          | •••    | 105, 108, | 109  |
| Sákya Buddha, flames    | issuing from                          | his body,     | •••    | •••       | 154  |
| Sálambana, along with   | its object,                           | •••           | •••    | •••       | 189  |
| Samádhi meditation, 1   | 7, 25, 36, 41                         | 1, 54, 57, 63 | L, 89, | 101, 128, |      |
| 124, 125, 167, 168, 1   |                                       | •••           | •••    | •••       | 178  |
| - parináma, med         |                                       | ification,    | •••    | •••       | 131  |
| prakarana,              | •••                                   | •••           | •••    | •••       | 222  |
| Samána, air which sur   | rounds the s                          | tomach,       | •••    | 158,      | 154  |
| Samápattí, condition,   |                                       |               |        | •••       | 50   |
| Samarasára-svarodaya,   |                                       | •••           | •••    | •••       | 228  |
| Samasansthána, evenly   |                                       | •••           | •••    | •••       | 100  |
| Sambhava, proportion,   | •                                     | •••           | •••    | •••       | 18   |
| Sambodha, conscience,   |                                       | •••           | •••    | •••       | 98   |
| Samprajnáta, conscious  |                                       | •••           | •••    | •••       | 17   |
| Samprajnáta-samádhi,    | •                                     |               | •••    | 17, 19,   | 122  |
| Samprayoga, applicatio  |                                       | •••           | •••    | ,,        | 115  |
| Sánanda, joyous,        | ,                                     | •••           | •••    | •••       | 18   |
| Saugatas, Buddhists,    | •••                                   | •••           | •••    |           | 81   |
| Sanjama, exercise of st |                                       |               |        |           | -    |
| tion.                   |                                       |               |        |           | 127  |
| Sankara,                |                                       | •••           | •••    | 225,      | 226  |
| A'chárya,               | •••                                   | •••           |        | 218, 219, | 222  |
| Sánkhya, a system of p  |                                       | 6, 7, 1       |        |           | 211  |
| káriká,                 |                                       | 10, 15,       |        | -         | 208  |
| pravachana,             |                                       |               |        |           | 222  |
| bha                     | ···<br>Sahwa                          | •••           |        | •••       | 222  |
| sútra,                  | • '                                   | •••           | •••    | 33, 42,   | 83   |
| tattva-kaumudi          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | tary on the   | Voce   |           | 87   |
| yoga-dipiká,            |                                       | •             | _      | -         | 222  |
| Sánkirna, affected,     | •••                                   | •••           | •••    | ***       | 51   |
| Saumanasya, complace    | ···                                   | •••           | •••    | ***       | 99   |
| Sansaya, doubt, defined | • .                                   | •••           | •••    | 11        | 88   |
| рапрада, попре, denne   |                                       | ***           | ***    | 11,       | 00   |

|                                      |           |           |             | Page |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|
| Sañskára, residuum,                  | •••       | 21, 22,   | 23, 56, 67, | 70   |
| Sanskáradubkha, pain of residua,     |           | •••       | •••         | 74   |
| S'ánta, tranquil,                    | •••       | •••       | 132, 134,   | 161  |
| Santapana, a penance,                | •••       | •••       | •••         | 60   |
| Santosha, contentment, a Yoga ob     | igation,  | •••       | •••         | 94   |
| Sañvega, impetuous, a measure of     | energy,   | •••       | •••         | 26   |
| Sañvit, cognition,                   | •••       | •••       | •••         | 46   |
| Sañyama, 121, defined, 125, fruit o  | f, 125, b | ow to b   | e employed  |      |
| 126, 128, producing various occu     | ılt powe  | rs, 136,  | 137, 138,   |      |
| 139, 140, 141, 142, 143, 144, 1      | -         |           | -           |      |
| 153, 154, 155, 156, 157, 158, 15     | 9, 160, 1 | 62, 163   | 164, 165,   |      |
|                                      |           |           | 167, 169,   | 173  |
| Sanyoga, conjunction,                | •••       | •••       | 78, 85      | 86   |
| Saptabhumiká-vichára,                | •••       | •••       |             | 222  |
| Sáragítá,                            |           | •••       |             | 222  |
| Sárasamuchchaya,                     | •••       | •••       | •••         | 222  |
| S'arirabandha, corporeal bondage,    | •••       | ***       | •••         | 151  |
| Sarvabhávádhishthátritva, suprems    | cy over   | all condi | tions,      | 161  |
| Sarvajnatritva, omniscience,         |           | •••       | •••         | 161  |
| Sarvárthatá, multifunctionality,     | •••       | •••       | •••         | 130  |
| Sarváthávishayatva, superobjectivi   | ty.       | •••       | •••         | 165  |
| Sarvavishaya, omniobjective,         | •••       |           | •••         | 165  |
| Sásmitá, egoistic,                   | •••       | •••       | 18,         | 19   |
| Satan, his representative,           | •••       | •••       | •••         | 163  |
| Sattva, quality of goodness,         | •••       | •••       | 5, 99, 148, | 149  |
| Satya, veracity, a Yoga obligation,  | •••       | •••       | 92,         | 93   |
| S'aucha, acts of washing, or purific |           | •••       | 94,         | 117  |
| Sava, corpse, a kind of posture,     |           | •••       | •••         | 102  |
| Savichárá, deliberative meditation,  | •••       | •••       | 18,         | 53   |
| Savija, with a seed,                 | •••       | •••       | •••         | 54   |
| Savija-samádhi, seeded meditation,   | ***       | •••       | •••         | 17   |
| Savitarka, argumentative,            | •••       | •••       | 17.         | 51   |
| Savitarka-samádhi, argumentative     | meditatio |           |             | 18   |
| Sayambhu, S'iva,                     |           | ***       | •••         | 85   |
| Schopenhauer, quoted,                | •••       |           | •••         | 75   |
| Seeded meditation,                   | •••       | •••       | •••         | 54   |
| Seedless meditation,                 | •••       | •••       | 57,         | 127  |
| ,                                    |           | •••       |             |      |

|                                                 |         | INDEX.               |        |              | exii |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|--------------|------|
|                                                 |         |                      |        |              | Pag  |
| Seneca, quoted,                                 | •••     | •••                  | •••    | •••          | 130  |
| Shatchakra,                                     | •••     | •••                  | •••    | •••          | 222  |
| —— dhyána-paddhati                              | ,,      | •••                  | ••     | •••          | 223  |
| Shatkarma, sixfold wo                           | rk,     | •••                  | •••    | •••          | 117  |
| Siddha, perfect,                                | •••     | •••                  | •••    | •••          | 102  |
| Siddhákhanda,                                   | •••     | •••                  | •••    | •••          | 222  |
| Siddhánta-paddhati,                             | •••     | •••                  | ·      | •••          | 222  |
| Siddhásana, a posture,                          | •••     | •••                  | •••    | •••          | 105  |
| Siddha-siddhanta-padd                           | lhati,  | •••                  | •••    | •••          | 222  |
| Siddhis, perfection,                            |         | 100, 12              | 1, 14  | 2, 151, 158, | 169  |
| Siñha, lion, a Yoga po                          | sture,  | •••                  | •••    | •••          | 102  |
| Sinhásana, a Yoga pos                           |         | •••                  | •••    | 103,         | 104  |
| Sitkrams, throwing ou                           | -       | r through the no     | strils | •            | 120  |
| Siva, the God so name                           |         | _                    |        |              | 226  |
| Sivá, wife of Siva,                             | •••     | •••                  | ,      | •••          | 1    |
| Sivananda Sarasvatí,                            | •••     | •••                  | •••    | •••          | 228  |
| S'iva-sañhitá,                                  | •••     | •••                  | •••    | 117,         | 222  |
| tíká.                                           | •••     | •••                  | •••    | •••          | 222  |
| Skanda Puráņa,                                  | •••     | •••                  | •••    | •••          | 42   |
| Slaughter, abstinence f                         |         |                      |        |              | 92   |
| Sleep, defined,                                 | •••     | •••                  | •••    |              | 12   |
| Smriti, law-books,                              | •••     | •••                  | •••    | 13, 25, 60,  | 125  |
| Socrates, opinion quote                         |         | •••                  | •••    |              | 76   |
| Sopakrama, anticipator                          |         |                      | •••    |              | 141  |
| Sopáśraya, self-reliant,                        | •       |                      | •••    | •••          | 102  |
| Spectacle, its nature, 78                       |         | biect. 82. its actio | on. 84 |              | 86   |
| Spectator, defined, 81,                         |         | -                    |        |              |      |
| prevented,                                      |         |                      | 00000  |              | 88   |
| Sphota, bursting of sou                         | ınd.    | •••                  | •••    | •••          | 51   |
| Fraddhá, inclination, a                         |         | edent of Voca        | •••    | •••          | 25   |
| Frávana, audition, an o                         | _       |                      | •••    | ••• '        | 150  |
| Sravaņa, addītion, air o<br>Sridharánanda Yati, | ccure 1 | ower,                | •••    | •••          | _    |
|                                                 | •••     | •••                  | •••    | •••          | 221  |
| S'rikrishņa S'ukla,                             | ···     | •••                  | •••    | •••          | 225  |
| Frotra, organ of hearin                         | •       | •••                  | •••    | •••          | 154  |
| S'ruta, testimony,                              | •••     | 41. 77 01 1.         |        | •••          | 56   |
| lteadfastness, an access                        | nrv of  | THE YOUR HI de       | nnad   |              | 121  |

| •                         |                            |                             |                 |         |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| Steadiness, how acquir    | ed, <b>4</b> 5, <b>4</b> 6 | , <b>4</b> 7, <b>4</b> 8, a | dvantage there  | of,     |
| Stewart, Dugald, quot     | -                          | •••                         | . •••           | •••     |
| Sthalavasti, purification | n of the fu                | ındament                    | by seating firm | aly on  |
| dry land,                 |                            | •••                         | •••             | •••     |
| Sthámnab, celestial go    | ds,                        | •••                         | •••             | •••     |
| Sthira, firm,             | •••                        | •••                         | •••             | •••     |
| Sthiti, abidance, rule,   |                            | •••                         | 14, 7           | 8, 79,  |
| Sthitisthápaka, elastic   | i <b>ty</b> ,              | •••                         | •••             | •••     |
| Sthula, gross,            | •••                        | •••                         | : •••           | ***     |
| St. Jerome,               | •••                        | •••                         | •••             | •••     |
| Study, a Yoga obligati    | -                          | •••                         | •••             | •••     |
| Styána, langour, an ob    |                            | •                           | •••             | •••     |
| Subject, a correlative of | of qualitie                | 8,                          | •••             | •••     |
| Suddhi, purification,     | •••                        | •••                         | •••             | •••     |
| Suffering, cause of,      | •••                        | •••                         | •••             | •••     |
| Sukha, pleasant,          |                            | , •••                       | , •••           | •••     |
| S'ukbánusayi, dwelling    |                            | -                           | . •••           | •••     |
| S'ukla, white, a class of |                            | -                           | •••             | •••     |
| S'ukla-krishna, white l   | olack, a cl                | ass of wor                  | ks,             | •••     |
| S'ukra,                   | •••                        | •••                         | •••             | 225,    |
| Súkshma, subtile, a fo    | rm of bre                  | athing,                     | 67, 143         | , 157,  |
| Súkshmavisaya, subtil     | e objects,                 | •.                          | •••             | •••     |
| Summary of the Yogs       | a-sútra,                   | •••                         | 57, 116         | 3, 167, |
| Sundaradeva,              | •••                        |                             | •••             | •••     |
| Súnya, vacuity,           | •••                        | •••                         | •••             | •••     |
| Suppressive modificati    | on, see mo                 | dification,                 | •••             | ***     |
| Svábhása, self-illumin    | ative, 188                 | 3, 189, in                  | plies self-con  | scious- |
| ness,                     | •••                        | •••                         | •••             | •••     |
| Svádhyáya, inaudibly      | repeating                  | g a great                   | many times a    | ny se-  |
| lected mantra,            | •••                        | •••                         | •••             | •••     |
| Svámišakti, lordship o    | of power,                  | . •••                       | •••             | •••     |
| Svapna, dream, define     |                            |                             |                 | 18,     |
| Svarasaváhi, that wh      |                            |                             | idua of one's   | former  |
| life,                     |                            | •••                         | •••             |         |
| Svarodaya,                | •••                        | •••                         | • •••           | •••     |
| Svarúpa, nature,          | •••                        | •••                         | 8               | 2, 157, |

| IN                                    | DEX.       |             |          | CXI        |
|---------------------------------------|------------|-------------|----------|------------|
|                                       |            |             |          | Pag        |
| Svása, inspiration,                   |            | •••         | •••      | 8          |
| Svasakti, inherent power,             | •••        | •••         | •••      | 8          |
| Svastika, a mystic diagram,           | •••        | •••         |          | 10         |
| Svastik isana, a posture,             | •••        | •••         | 102,     | 10         |
| Svátmáráma,                           | •••        | •••         | •••      | 21         |
|                                       | T.         |             |          |            |
| Tadajnanatva, consubstantiation,      | •••        | •••         | 49,      | 5          |
| Tadátmána, to consist of,             | • •••      | •••         | •••      | 18         |
| Tamas, darkness, one of the three     | qualities, | •••         | •••      |            |
| Tanmátra, matter, noumenal,           |            | •••         | •••      | 15         |
| Tanmayatva, being of that substa      | nce,       | •••         | •••      | 50         |
| Tantras, the,                         | •••        | 44, 117, 19 | 20, 147, | 16         |
| Tántric rituals,                      | •••        | •••         | •••      | 10         |
| Tanu, weak,                           |            |             | •••      | 6          |
| Tápaduhkhatá, pain of anxiety,        | •••        | •••         | •••      | 74         |
| Táraka, emancipator,                  | •••        | •••         | 147,     | 16         |
| Tarka-sangraha, a treatise on Sán     | khya phil  |             | •••      | 2:         |
| Tatsthatva, concentration in it,      | • •        | •••         | 49.      | 50         |
| Tattvárnava-tíká,                     | •••        |             | •••      | 223        |
| Tattva-panchásika, Y oga-chintá,      |            | •••         | •••      | 223        |
| Tattvas, principles,                  | •••        | •••         | 18, 40,  | 182        |
| Tattvávabodhaka,                      | •••        | •••         |          | 223        |
| Tattva-vindu-yoga,                    | •••        | •••         | •••      | 228        |
| Faylor's Elements of Thought,         | ***        | •••         | •••      | $\epsilon$ |
| Temptations, to be avoided,           | •••        | •••         | •••      | 162        |
| Tenacity of life, defined,            | •••        | •••         | •••      | 66         |
| Theft, abstinence from, 92, fruit     |            | nce from,   | •••      | 97         |
| Thinking principle, 4, its modificati |            |             |          |            |
| how multiplied, 171, its unity        |            | _           | -        |            |
| 172, meditation-born, its charact     |            | _           |          |            |
| its functions, how known, 186         |            |             |          |            |
| objects at once, 189, not self, 20    |            |             |          | 201        |
| Tiberghien's Essai des Connoissan     | -          |             | •••      | 130        |
| Tirthasiva,                           |            | -,          |          | 228        |
| Pitana their moral populiarity        | •••        |             | •••      | 5          |

|                                    |             |            |                       | Page       |
|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|------------|
| Tivra, ardent, a measure of energy | 7,          | •••        | •••                   | 26         |
| Trátaka, a form of purification,   | •••         | •••        | 117,                  | 120        |
| Trembling, an obstacle to Yoga,    | •••         | •••        | •••                   | 89         |
| τ                                  | J.          |            |                       |            |
| Udána, vital air which ascends to  | the heads,  | •••        | •••                   | <b>I53</b> |
| Udára, simple,                     | •••         | •••        | •••                   | 63         |
| Udaya, enlivenment, of a feeling,  | •••         | •••        | •••                   | 130        |
| Udayana A'chárya,                  | •••         | •••        | •••                   | 80         |
| Udayankara,                        | •••         | •••        | •••                   | 227        |
| Uddíyana, a kind of posture,       | •••         | •••        | •••                   | 105        |
| Uddívánabandha, a kind of postu    | re,         | •••        | •••                   | 107        |
| Udgháta, striking of the vital air |             | a plexus o | f nerves,             |            |
| 5 . 5                              | •           | -          | 112,                  | 113        |
| Udita, enlivened,                  | •••         | 1          | 32, 13 <del>4</del> , | 161        |
| Umápati Tripáthí,                  | •••         | •••        | 219,                  | 221        |
| Unattainment of a stage,           | •••         | •••        | •••                   | 48         |
| Unembodied, a condition produced   | l by Yoga   | practice,  | •••                   | 24         |
| Upadeshtá, instructor,             | •••         | •••        | •••                   | 35         |
| Upamána, comparison,               | •••         | •••        | •••                   | 10         |
| Upanishads, the, noticed,          | •••         | •••        | 30,                   | 35         |
| Uparága, modification, change of   | form,       | •••        | •••                   | 185        |
| Upasargas, obstacles,              | •••         | •••        | •••                   | 151        |
| Urvasi, a celestial courtesan,     | •••         | •••        | 67,                   | 70         |
| Ushtranishidana, seated camel, a p | osture,     | •••        | 102,                  | 103        |
| Uttána-kúrmaka, upset tortoise, s  | posture,    | •••        | •••                   | 102        |
| Uttána-kúrmakásana, upset torto    | ise postur  | 9,         | •••                   | 104        |
|                                    | v.          |            |                       |            |
| Váchaka, indicator,                | •••         | •••        | •••                   | 137        |
| Váchaspati Miśra,                  | 4, 7, 15,   | 23, 24, 3  | 5, 47, 48,            | 207        |
| Vahiranga, stranger, accessory, ne | ot essentia | al,        | •••                   | 127        |
| Vabishkaraņa, a form of purificat  | ion,        | ***        | •••                   | 118        |
| Váhya, external,                   | •••         | •••        | •••                   | 94         |
| vishaya, the outer sphere,         | ,           | •••        |                       | 113        |
| Vaisáradya, purity from dirt,      | •••         | •••        | •••                   | 55         |

|                          | IND          | EX.           |           |          | cxvi: |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------|----------|-------|
|                          |              |               |           |          | Page  |
| Vairágya, dispassion,    | •••          | •••           | •••       | 18,      | 14    |
| Vairatyága, abandonme:   |              |               | •••       | •••      | 96    |
| Vaiśeshikas, their opini | on refuted,  | •••           | •••       | •••      | 211   |
| Vaishnavas, the followe  | rs of Vishn  | ıu,           | •••       | •••      | 30    |
| Vajrásana, a posture,    | •••          | •••           | •••       | •••      | 108   |
| Vajrasañhananatva, ada   |              | rdness,       | •••       | •••      | 159   |
| Vajroņi, a kind of gest  | iculation,   | •••           | •••       | 105,     | 108   |
| Vámadeva,                | •••          | •••           | •••       | •••      | 220   |
| Vamanadhauti, drinkin    | g a large    | quantity of   | water a   | nd then  |       |
| vomitting it out,        | •••          | •••           | •••       | •••      | 118   |
| Varaņa, covering,        | •••          | •••           | •••       | •••      | 170   |
| Várisára, a mode of pu   | rification,  | •••           | •••       | •••      | 118   |
| Varņaprabodha,           | •••          | •••           | •••       | •••      | 228   |
| Vártá, olfaction, an occ | ult power,   | •••           | •••       | •••      | 150   |
| Vartamánádhvan, prese    | nt conditio  | n,            | •••       | •••      | 128   |
| Vásadhauti, washing wi   | ith a piece  | of cloth, a k | ind of p  | urifica- |       |
| tion,                    | •••          | •••           | •••       | •••      | 118   |
| Vásaná, desires produce  | ed by residu | a,            | •••       | 70,      | 174   |
| Vasikára, controul,      | •••          | •••           | •••       | 49,      | 161   |
| Vasíkára-sanjná, consci  | iousness of  | being able t  | o subjug  | ate,     | 15    |
| Vasishtha, a saint,      | •••          | •••           | •••       | 102,     | 226   |
| Vasishtha-sára,          | •••          | •••           | •••       | •••      | 228   |
| Vásishthíya-gúdártha,    | •••          | •••           | •••       | •••      | 228   |
| Vasitá, subjugation,     | •••          | •••           | •••       | ***      | 121   |
| Vasitva, subjection,     | •••          | •••           | •••       | •••      | 158   |
| Vasti, a kind of purific | ation,       | •••           | •••       | •••      | 117   |
| Vástisodhana, purificat  | ion of the   | fundament,    | •••       | •••      | 118   |
| Vasudevendra,            | •••          | •••           | •••       | •••      | 218   |
| Vátakrama, a kind of p   | urification, | •••           | •••       | •••      | 120   |
| Vátasára, a kind of pur  | rification,  | •••           | •••       | •••      | 118   |
| Vedaná, taction, an occ  |              | •••           | •••       | •••      | 150   |
| Vedánta-sára, a treatis  | e on the Ve  | edánta,       | •••       | •••      | (     |
| Vedánta-sútra, aphoris   |              | -             | •••       | •••      | 88    |
| Vedántists, the followe  | •            | -             |           |          | ,     |
| trine refuted,           | •••          | •••           | •••       | 212,     | 218   |
| Vedas, the.              | •••          | 11, 30, 3     | 36, 97, 1 | 01. 178. | 174   |

|                             |             |                |                |          | Pag |
|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|-----|
| Vega, velocity,             | •           | •••            | •••            | •••      | 2   |
| Veracity, defined, 92, its  | fruit,      | •••            | •••            | •••      | 97  |
| Vibhishiká, frights,        |             | •••            | •••            | •••      | 16  |
| Vibhútis, occult powers,    | •           | •••            | •••            | •••      | 12  |
| Vichchheda, interruption,   | ,           | •••            | •              | •••      | 11  |
| Vichchhinna, intercepted,   | ,           | •••            | •••            | •••      | 6   |
| Videha, unembodied,         |             | •••            | •••            | •••      | 2   |
| Videha-mukti,               | •           | •••            | •••            | •••      | 22  |
| Vidhárana, retention,       | •           | •••            | •••            | 41,      | 4:  |
| Vidyá, knowledge,           |             | •••            | •••            | •••      | 6   |
| Vidyáranya Svámí,           |             | •••            | •••            |          | 220 |
| Víja, seed,                 | •           | •••            | •••            | •••      | 3   |
| Vijnána, perception, know   | wledge,     | •••            | •••            | •••      | 18  |
| - bhikshu, a comn           | nentator    | on the ${f Y}$ | oga-sútra, 4   | 17, 87,  |     |
| 123, <b>221, 225,</b>       | •           | •••            | •••            | •••      | 220 |
| Vikalpa, fancy, defined, 1  | 1, its effe | ect,           | •••            | •••      | 5   |
| Vikaraņabháva, uninstrum    | mental pe   | rception,      | •••            | •••      | 160 |
| Vikramorvasí, a drama,      | •           | •••            | •••            | •••      | 70  |
| Vimarsa, opinion refuted,   |             | •••            | •••            | •••      | 216 |
| Vipáka, deserts, of works   | ١,          | •••            | •••            | 29,      | 70  |
| Viparita-karani, a kind of  | f gesticu   | lation,        | •••            | 105,     | 108 |
| Viparyaya, misconception    | _           |                | thinking pr    | inciple, | 13  |
| Viprakrishta, remote,       | •           | •••            |                | -        | 148 |
| Vira, heroic, a kind of po  | sture,      | •••            | •••            | •••      | 102 |
| Virama, cause of rejection  |             | • • • •        | •••            | •••      | 20  |
| Virásana, heroic posture,   | •           | •••            | •••            | •••      | 108 |
| Vireśvaránanda,             | •           | •••            | •••            | •••      | 22  |
| Virtue, cloud of,           | •           |                | •••            | 203,     | 20  |
| Vírya, energy,              | •           | •••            | ***            | 25,      | 98  |
| Visayavairágya, dispassion  | n for wo    | ldly obje      | cts, asceticie | ım,      | 17  |
| Viśesha, specific,          | •           |                | •••            | •        | 80  |
| Vishaya, sensuous objects   | Ι,          | •••            | •••            | •••      | 4   |
| Vishayavatí, that in which  |             | objects        | reside,        | •••      | 4   |
| Vishņu, born as Kapila,     | _           | •••            | •••            | •••      | 38  |
| Visishta linga, defined che |             | •••            | ***            | •••      | 58  |
| Visoka, sorrowless perfect  |             | •••            |                | 46.      | 161 |

|                                          | INDEX.                                  |               | cxi          | X          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|------------|
|                                          |                                         |               | Pag          | g e        |
| Visokasiddhi, sorrowless                 | perfection,                             | •••           | 16           | L          |
| Viśvakarman, celestial art               | ificer, a name of                       | God,          | 3            | 31         |
| Viśvámitra,                              |                                         | 69,           | 70, 168, 17  | 0          |
| Visveśvaradatta,                         | • •••                                   | •••           | 22           | 6          |
| Vítarága, the passionless,               |                                         | •••           | 4            | 17         |
| Vitarka, questionable,                   |                                         | •••           | 94, 9        | 8          |
| Viveka, discriminative kr                | owledge,                                | •••           | 88, 22       | 28         |
| martanda,                                |                                         | •••           | 22           | 23         |
| Vivekí, discriminating,                  |                                         | •••           | 7            | 74         |
| Viyoga, disunion,                        | • •••                                   |               | •••          | 1          |
| Vrajabhushana, .                         |                                         | •••           | 21           | 19         |
| Vrihannandikeśvara Puré                  | ņa,                                     | •••           | 7            | 70         |
| Vrindávana S'ukla,                       |                                         | •••           | 225, 22      | 27         |
| Vritti, functions,                       | • •••                                   | •••           | 4, 7, 9, 15  | 50         |
| Vyádhi, sickness,                        |                                         | •••           | 8            | 38         |
| Vyankata A'chárya,                       | •••                                     | •••           | 24           | 12         |
| Vyána, a vital air that p                | ervades the who                         | le body,      | 58           | 81         |
| Vyása,                                   | • •••                                   | •••           | 222, 22      | 22         |
| Vyavahita, intercepted, .                |                                         | •••           | 14           | 48         |
| Vyúha, disposition,                      | •                                       | •••           | 144, 14      | <b>4</b> 5 |
| Vyutkrama, a form of p                   | urification,                            | •••           | 19           | 20         |
| Vyutthána, state of wak                  | ing,                                    |               | 128, 18      | 57         |
| •                                        | w.                                      | •             |              |            |
| Weber, Dr. A., his idea o                | of isolation,                           | •••           | 20           | 08         |
| Westminster, Review, qu                  | oted,                                   | •••           | 7            | 76         |
| Wilson, Dr. H. H., quot                  | ed, 7, 16                               | , 39, 81, 87, | 144, 207, 20 | 08         |
| Wordsworth, quoted, .                    | ••                                      | •••           |              | 40         |
| TTT 3 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 1 | •                                       | •••           | 1            | 73         |
| Worldly-mindedness, an                   | obstacle to Yog                         | a,            | 8            | 88         |
| •.                                       | Y.                                      |               | •            |            |
| Yájnavalkya,                             |                                         | •••           | 102, 223, 2  | 24         |
| gítá, .                                  | •                                       |               | 2            | 23         |
| Yama, restraints, or disci               | pline                                   | •••           | 8            | 92         |
| Yoga, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,               | -                                       | 4, 46, 55, 57 |              |            |
| 60, 61, 63, 91, 92,                      |                                         |               |              |            |
| 123, 125, 125, 127, 14                   |                                         |               |              |            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , , ,,        |              | 08         |

|                        |       |             |     |                  | Page        |
|------------------------|-------|-------------|-----|------------------|-------------|
| Yoga-bháshya-krama,    | •••   | •••         | ••• | •••              | 223         |
| Yogá-bhyásalakshana,   | •••   | •••         | ••• | •••              | 223         |
| Yoga-chandra-tiká,     | ••    | •••         | ••• | •••              | 228         |
| chandriká,             | •••   | •••         | ••• | •••              | <b>2</b> 23 |
| chintámani,            | •••   | •••         | ••• | <b>42</b> , 223, | 224         |
| tippana,               | •••   | •••         | ••• | •••              | 224         |
| darpana-tíká,          | •••   | •••         | ••• | •••              | 224         |
| drishti-svádhyáys      | ١,    | •••         | ••• | •••              | 224         |
| grantha,               | •••   | •••         | ••• | •••              | 224         |
| tíká,                  | •••   | •••         | ••• | •••              | <b>224</b>  |
| kalpadruma,            | •••   | •••         | ••• | •••              | 224         |
| kalpalatá,             | •••   | •••         | ••• | •••              | 224         |
| Yogá-khyána,           | •••   | •••         | ••• | •••              | 224         |
| Yoga-mahimá,           | •••   | •••         | ••• | •••              | 224         |
| mani-prabhá,           | •••   | •••         | ••• | •••              | 224         |
| manjari,               | •••   | •••         | ••• | •••              | 224         |
| Yogánga, the accessori | es of | f the Yoga, | ••• | •••              | 91          |
| Yogánusásana,          | •••   | •••         | ••• | •••              | 4           |
| vŗitti,                | •••   | •••         | ••• | •••              | 224         |
| Ygga-nyása,            | •••   | • •••       | ••• | •••              | 224         |
| — pradípa,             | •••   | •••         | ••• | •••              | 224         |
| prakaśa-tiká,          | •••   | •••         | ••• | •••              | 225         |
| praveśa-vidhi,         | •••   | ••          | ••• | •••              | 225         |
| —— ratnákara,          | •••   | ***         | ••• | •••              | 225         |
| ratna-samuchchay       | ya,   | •••         | ••• | ere              | 225         |
| ratnávalí,             | •••   | •••         | ••• | •••              | 225         |
| Yogásana-lakshana,     | •••   | •••         | ••• | •••              | 225         |
| Yoga-sangraha,         | •••   | •••         | ••• | •••              | 225         |
|                        | •••   | •••         | ••• | •••              | <b>2</b> 25 |
| sára,                  | •••   | •••         | ••• | •••              | 225         |
| sára-sangraha,         | ••.   | •••         | ••• | •••              | 225         |
| śástra,                | •••   | •••         | ••• | •••              | 225         |
| - sástra-sútrapátha    | ,     | •••         | ••• | •••              | 225         |
| śástrá-vachuri,        | •••   | •••         | ••• | •••              | 225         |
| siddhanta-paddha       | ti,   | •••         | ••• | •••              | 225         |
| - síkhopanishad,       | •••   | •••         | ••• | •••              | 225         |
| = -                    |       |             |     |                  |             |

|                     |     | INDEX. |         |      | cxxi         |
|---------------------|-----|--------|---------|------|--------------|
|                     |     |        |         |      | Page         |
| Yoga-sikshá,        | ••• | •••    | •••     | •••  | 225          |
| - sútra,            | ••• | •••    | •••     | •••  | 225          |
| - sútrártha-dipíká, |     | •••    | •••     | •••  | 225          |
| - sútra-tíká,       | ••• | •••    | •••     | •••  | 225          |
| tippana,            | ••• | •••    | •••     | 225, | 226          |
| vritti,             | ••• | •••    | •••     |      | 226          |
| tippar              | na, | •••    | •••     | •••  | <b>2</b> 26  |
| taranga,            | ••• | •••    | ·       | •••  | 2 <b>2</b> 6 |
| - tárávali,         | ••• | •••    | •••     | •••  | <b>2</b> 26  |
| tattva,             | ••• | •••    | •••     | •••  | 226          |
| varnana,            | ••• | •••    | •••     | •••  | 226          |
| - vártika,          | ••• | •••    | •••     | •••  | 226          |
| - vásishtha,        | ••• | •••    | •••     | •••  | 226          |
| tíká,               | ••• | •••    | • • • • | •••  | 226          |
| - vichára,          | ••• | •••    | •••     | •••  | 226          |
| víja,               | ••• | •••    | •••     | •••  | 226          |
| - vindu-tippana,    | ••• | •••    | •••     | •••  | 226          |
| - vishaya,          | ••• | •••    | •••     | •••  | 226          |
| vivarana,           | ••• | •••    | •••     | •••  | 226          |
| viveka,             | ••• | •••    | •••     | •••  | 227          |
| tíká,               |     | •••    | •••     | •••  | <b>2</b> 27  |
| - vritti-sangraha,  | ••• | •••    | •••     | •••  | 227          |
| Yogeśárnava,        | ••• | •••    | •••     | •••  | 227          |
| Yogini-hridaya,     | ••• | •••    | •••     | •••  | 227          |
| Yogopadeśa,         | ••• | •••    | •••     | •••  | 224          |

### ADDENDA ET CORRIGENDA.

```
Page
        ٧ii
             line 15
                     for
                           chittva
                                             read chitta
                 27
                            some theory in a more read the theory
        ,,
                               of unreality in a
                            alternative
                                                  resource
       XIV
                  8
                 20
                      and its object is worldly enjoyment, read its
                         object is worldly injoyment;
                   4
                            birth
      XXXV
                                                  breath
                 24
                            rapine
                                                  repine
        •
      xlvii
                 26
                            produce
                                                  produces
                                              99
       lxii
                 29
                                                  If it did, the
                           Such a
     lxxx
                  6
                      after Bháshya, add Vyása himself is the author
                        of a different system of Philosophy, and one
                        cannot reasonably suppose that he would
                        condescend to expound the text-book of an
                         adverse school.
                11 after this day; add, as a footnote, Brahmanya
                        Tírtha had a pupil named Vyása, who wrote the
                         Tátparya-chandriká on the Vedánta Sútra.
                            cive
       17
                  1
                                            read conducive
                      for
       19
                 18
                           samáptti
                                                 samápatti
                       ,,
       43
                 25
                           thum
                                                 thumb
                 80
                           word
                                                 phrase
       61
                                              33
             ,,
                       ••
       77
                           drishtá
                                                 drashţá.
                 24
       78
                                                 for the purpose of
                 15
                           the purpose of for "
       83
                  9
                                                 in
       91
                 28
                           devotion
                                                steadfastness
                           and naturally hostile individuals having
       96
                 80
                              acquired it live read and even natur-
                              ally hostile beings live beside those
                              who have acquired it
```

## CCXXIV ADDENDA ET CORRIGENDA.

| • | 114 | ,, | 20-2         | 1 "   | steadiness      | "    | steadfastness      |
|---|-----|----|--------------|-------|-----------------|------|--------------------|
|   | 135 | ,, | 8            | "     | (anyatva)       | "    | anyatva            |
|   | 152 | "  | 27           | **    | out             | "    | out of,            |
|   | 158 | •  | 1            | after | attainment of   | add  | or unlimited reach |
|   |     |    |              |       | greatness       |      | of organs such as  |
|   | 164 | 29 | <b>25</b> -2 | 7 for | country         | read | situation          |
|   | 168 | "  | 16           | **    | the perfections | "    | Perfections        |
|   | ,,  | 29 | 22           | 93    | boy             | "    | body               |
|   | 175 | ,, | 28           | "     | eteology        | ,,   | etiology           |
|   | 176 |    | 7            |       | ha              |      | the author         |

# (Sanskrit.)

| प्रष्ठं    | पङ्किः | चग्रदं                    | ঘৰ                           |
|------------|--------|---------------------------|------------------------------|
| •          | ٩      | सत्युक्तिभिः              | मित्यृ <b>न्ति</b> भिः       |
| ¥.         | •      | परिकासाय                  | परिचामार्था                  |
| E          | ę      | विज्ञया                   | विषया                        |
| १०         | 89     | <b>भावना</b>              | भावना                        |
| 22         | 8      | বভাবি                     | <b>ज्</b> डानि               |
| 28         | •      | मंत्रीत 💮                 | <b>सं</b> चीह                |
| ११         | 9      | नामच                      | नासच                         |
| 99         | 8      | <b>विराध</b>              | निरोध                        |
| 24         | •      | 'चह्याः'                  | 'चाज्याः'                    |
| १८         | ₹-११   | स्यान                     | स्यान                        |
| १८         | 9.     | रेकाप                     | रेकाप                        |
| 90         | 9.0    | यदाधात्                   | यद्वाषात्                    |
| 79         | **     | जीयमाषः                   | जीयमा <i>नः</i>              |
| ??         | 8,¥,€, | <b>७ चन्मि</b> त्         | मंबित्                       |
| ₹8         | **     | परमान्यनः                 | परमा <b>जनः</b>              |
| 69         | W.     | তন্ত্ৰ ।                  | उन्नं तत् चिक्तप्रयोग्धानं । |
| 8 9        | •      | सानिकः                    | <b>सास्त्रिकः</b>            |
| 29         | •      | <b>गुज</b> संवित्         | रुवसंवित्                    |
| 8.         | 8.11   | निर्विष्टं                | निर्द <u>ि</u> ष्टं          |
| 84         | 4.     | क्रेया,                   | क्रेगः,                      |
| <b>8</b> € | e      | 'ज्ञानदीप्ति''            | 'ब्रामदीप्तिः'               |
| 80         | 9      | प्रवायामचीयां             | प्राचायामचीयी                |
| N.         | 99     | संग्रवविषय्यास <b>रपं</b> | संग्र <b>विपर्यास्ड</b> मं   |
| W.P        | •      | 'त्रक्षचयं',              | 'त्रवाचर्यं'                 |
| 2(         | 99     | सरपं                      | सरपं                         |
| go.        | •      | प्रवायामानभिषाय           | प्राचायामा <b>विवाय</b>      |
| Ko         | عرو    | प्रवायामात्               | प्राचामात्                   |
| ¥≈         | -      | प्रचायामेः                | प्राचाचामः                   |
| <b>_</b> _ | 8      |                           |                              |

| CCXX  | vi | ADDENDA ET COR               | RIGENDA.               |  |
|-------|----|------------------------------|------------------------|--|
| ue    | •  | द्वानवतिरेकेन                | <b>न्नागयति</b> रेकेच  |  |
| 48    | •  | प्रयं                        | श्चेयं                 |  |
| ₹≂    | •  | <b>चर्वाचे</b> ग्र <b>रन</b> | समीवेपस्य              |  |
| 10    | •  | चने नाभित्रावेन वेन          | चने नाभिप्रावे चैतेन   |  |
| 00    | Z  | चविद्यानु द पः               | चविष्ठातृरूपः          |  |
| ••    | E  | भाक्षपनात्                   | भेाकुरूपलात्           |  |
| 2 • 2 | 24 | विवेकायस्याङीऋरपि            | विवेदाग्रस्वादभाक्ररपि |  |

# THE YOGA APHORISMS OF PATANJALI.

#### INTRODUCTION.

Salutation to Ganesa. May that semi-corporeal union\* of S'iva and his spouse (S'iva) by the recollection of which man enjoys isolation, + hard as it is to attain, shower on you all blessings!

- 2. We praise that eternal S'iva the thought of whom forthwith dissolves the threefold paint which besets mankind.
- 3. That unprecedented work § of the sage Patanjali wherein he describes the severance of the soul (*Purusha*) from nature (*Prakriti*) to be Yoga|| (true union) reigns supreme.
  - 4. May the sayings of the lord of snakes,¶ which are

† Separation of the human soul from all association with nature. Vide p. 207.

principle in its original source.

¶ Patanjali is believed to have been an incarnation of Ananta, and the title indicates that idea. Vide Introduction. p. lxvii.

Digitized by Google

<sup>•</sup> A fit of jealousy, according to the Káliká Purána, had caused a temporary separation between S'iva and his spouse Durgá. On their reconciliation, the lady besought her master to devise some means by which the possibility of all future separation could be obviated, and the expedient was hit of uniting their bodies so as to make of the two an androgynous figure, half male and half female. Other causes have been assigned for this union.

<sup>†</sup> Viz., lst, those proceeding from internal causes; 2nd, those from natural and extrinsic causes; 3rd, those that proceed from superhuman causes. Vide Wilson's Sánkhya-káriká, p. 2.

<sup>§</sup> Lit., saying.

|| A play upon the word Yoga. The purport is that a total abandonment of, lit. disunion from (riyoga), the world is a conditio sine qua non to the Yogi, which is the end sought by the Yoga system of Philosophy. In other words what is separation from sensuous objects is the union or dissolution of the thinking

even as the light of the moon to the mass of expanding darkness of the human mind, and the appreciation of which always fills the mind of good people with lasting happiness—may they prosper!

- 5. The glorious words of the king Raṇarangamalla,\* who, like the lord of snakes, has cast off all impurity from his speech, mind and body, who has (like unto him) compiled a work on the government of words, who has commented on Patanjali, and written on medicine a treatise called the Rájamrigánka†—may they prosper.
- 6. All commentators are perverters of the meaning of their authors; they avoid those parts which are most difficult to understand, by saying that the meaning there is obvious; they dilate upon those parts with useless compound terms where the meaning is plain; they confound their hearers by misplaced and inappropriate dissertations without number.‡
- 7. Avoiding voluminousness, keeping clear of all mystifying and obviously worthless network of words, and abstracting the inmost meaning, I publish this exposition of the sage Patanjali for the edification of intelligent persons.

<sup>\*</sup> A title of Bhoja.

<sup>†</sup> All these works of Bhoja are still extant.

"Commentators each dark passage shun—
And hold a farthing rush-light to the sun."

St. Jerome "not versions but inversions."

Italian, Traduttori traditori "Translators traitors."

"Surrender rather than render;
Not turning, but overturning."

# THE YOGA APHORISMS OF PATANJALI.

#### INTRODUCTION.

Salutation to Ganeśa. May that semi-corporeal union\* of Siva and his spouse (Sivá) by the recollection of which man enjoys emancipation, † hard as it is to attain, shower on you all blessings!

- We praise that eternal Siva the thought of whom forthwith dissolves the threefold paint (which besets mankind.)
- That unprecedented work of the sage Patanjali wherein he describes the severance of the soul (Purusha) from nature (Prakriti) to be Yoga (true union) reigns supreme.
  - May the sayings of the lord of snakes, which are

• A fit of jealousy, according to the Káliká Purána, had caused a temporary separation between Siva and his spouse Durgá. On their reconciniation, the lady besought her master to devise some means by which the possibility of all future separation could be obviated, and the expedient was hit of uniting their bodies so as to make of the two an androgynous figure, half male and half female. Other causes have been assigned for this union.

† Escaping from transmigration in one of four different ways, all implying equality with the Divinity in some way or other. These are: 1st, Sårshţi, or the enjoyment of equal supremacy with the Divine Soul; 2nd, Sålokya, or getting abode in the same region with the Divinity; 3rd, Såyujya, or the merging of the human into the divine, from intimate union; and 4th, Sårúpya, or obtaining of the form of the Divinity. The 3rd is also indicated by the term Kaivalya, the word used in the text. It means abstraction or separation from nature and the products thereof.

Viz., 1st, those proceeding from internal causes; 2nd, those from natural and extrinsic causes; 3rd, those that proceed from superhuman causes. Vide Wilson's Sánkya-káriká, p. 2.

Lit., saying.

A play upon the word Yoga. The purport is that a total abandonment lit. disunion (viyoga) from the world is a conditio sine qua non to the Yoga which is the end sought by the Yoga system of Philosophy. In other words what is abstraction from sensious objects is concentration in the Divinity.

¶ Various causes have been assigned for this title of Patanjali. Vide In-

troduction.

Digitized by Google

even as the light of the moon to the mass of expanding darkness of the human mind, and the appreciation of which always fills the mind of good people with lasting happiness—may they prosper!

- 5. The glorious words of the king Raṇarangamalla,\* who, like the lord of snakes, has cast off all impurity from his speech, mind and body, who has (like unto him) compiled a work on the government of words, who has commented on Patanjali, and written a treatise on medicine called the Rájamrigánka†—may they prosper.
- 6. All commentators are perverters of the meaning fo their authors; they avoid those parts which are most difficult to understand, by saying that the meaning there is obvious; they dilate upon those parts with useless compound terms where the meaning is plain; they confound their hearers by misplaced and inappropriate dissertations without number.‡
- 7. Avoiding voluminousness, keeping clear of all mistifying and obviously worthless network of words, and abstracting its inmost meaning, I publish this exposition of the sage Patanjali for the edification of intelligent persons.

<sup>•</sup> A title of Bhoja.

<sup>†</sup> All these works of Bhoja are still extant.

"Commentators each dark passage shun—
And hold a farthing rush-light to the sun."
St. Jerome "not versions but inversions."
Italian, Traduttori traditori "Translators traitors."
"Surrender rather than render;
Not turning, but overturning."

### CHAPTER FIRST.

Now, an exposition of the Yoga (is to be made).

This aphorism explains the subject of the work, the object with which it is written, and the relation (it bears to the subject). (The word) "Now" (atha) suggests (that) a (distinct) topic (here commences), and it serves also as a benediction.

(The word) Yoga means 'union,' or the application of the mind to abstract contemplation, from the root yug "to meditate." An "exposition" (anus'ásana) is that whereby something is expounded or described through its characteristic marks, its real nature, its distinctive divisions, its causes and effects. (The two words Yoga and anus'ásana form the compound) Yoganus'ásana, (which means) "an exposition of the Yoga." This is to be understood to be the topic even to the end of this work (of Patanjali).

Yoga, with the means of performing it and its fruit, constitutes the subject, that being treated of in this Institute. The object of the work is the explanation of the subject, and the fruit thereof is the emancipation obtainable by the Yoga. The relation of the work is the connection which exists between that which treats, and the subject treated of, (or the Institute and its subjects). The connection between Yoga, the subject, and its effect, which is emancipation (Kaivalya), or the means and the end, is also its relation. The substance of this is—that in the work are described the instruments of performing the Yoga which is its subject—that Yoga the accomplishment of which leads to the consummation of emancipation called Kaivalya.

[Dr. Ballantyne has rendered the word Yoga into "concentration." That English word, however, in its ordinary signification, does

<sup>\*</sup> Dr. Ballantyne's text has athátah "now then."

not convey anything like a fair idea of what Yoga means. The word meditation would have been more appropriate, but even that does not convey all the ideas which the Sanskrit term has been made to comprehend. A perfect English equivalent is not to be had, and I prefer, therefore, to use the original term to coining a new one. The commentator so explains the word Anus ásana as to convey the idea that it is a verbal noun intended to explain the purport of the work. The commentary named Pátanjalabháshya takes it along with the word Yoga to be the specific name of the work. (Yogáns'ásanam náma s'ástram). If this be accepted, and it appears to be the most appropriate, the aphorism should be rendered into, "Now, the (work called) Yogánusásana, (will be expounded)." Váchaspati Miśra, the annotator on the last named work, and Vijnána-bhikshu in his Vártika, take notice of this subject. They also raise the question about the origin of the doctrine. They hold that Patanjali was not the originator of the doctrine, for it has existed from creation, and Hiranyagarbha was the first performer of the Yoga; but that he was merely the compiler of the rules in the form of an institute for the use of intelligent people anxious to study them. Nanu hiranyagarbao yogasya kartá nányah purátana iti yogiyájnavalkyasmriteh, katham patanjaler yoga-śástritvamityás'ankya sútrakárena anus ásanamítyuktam, s'ishtashyánusásanam.)]

Now what is this Yoga? To this the author replies:-

#### II.

Yoga is the suppression of the functions of the thinking principle.

"Thinking principle" (chitta) is of the form of goodness without a taint. "Functions" (vritti) are modifications of the relation between each other of them. "Yoga" or meditation is described to be the "suppression" (nirodha), or dissolution in their primary causes, through the direction inward on the suppression of

the tendency outward, of the functions in question. This suppression is a cross-grained ascent of the "functions" of the thinking principle. Being common to all the conditions of the thinking principle, it is an attribute of all beings, and therefore it becomes at times evident in some one condition or other. The conditions, or the different states of the thinking principle, are-restless activity, mischievous ignorance, voluptuousness, concentration, and suppression. Thereof the condition of activity (kshipta) is induced by an access of the quality of foulness (rajas). Propelled by that quality it tends outwards, approaching or receding from imaginary or real pleasurable or painful objects. It is common to demons, sons of Diti, Titans, sons of Danu, &c. Addiction to evil actions without distinguishing between what should be done and what not (múdha) proceeds from an excess of darkness (tamas). It is common to demons (Rákshasas), ghosts (Pis'áchas), &c. Voluptuousness (vikshipta) is the feeling of avoiding the causes of pain, and engaging in (those sensuous objects of) sound and the like which promote enjoyment. It proceeds from an excess of the quality of goodness (sattva), and is observable in the Devas. amounts to this, that the thinking principle by foulness becomes restlessly active; by darkness mischievous, or desirous of injuring others; and by goodness full of happiness. These three conditions of the thinking principle are not fit for the condition of devout contemplation. The two conditions of concentration and suppression, having an excess of the quality of goodness and following the others, are reckoned fit for that purpose,

The object of arranging the qualities of goodness &c. in a disorderly way is this: notwithstanding the two qualities of foulness and darkness being very detestable, the quality of foulness is first described, because unless activity is made intelligible, no suppression of it can possibly be grasped. Hence the reversed order. The object of placing the quality of goodness last is this: that by its excess, the two (subsequent) conditions become fit for Yoga. Of those two conditions, viz., concentration and suppression, that in which

the thinking principle is in a state of (exclusive) application to one point is called Yoga. What is the result of this? (It is this): by Yoga or concentration to one point the external functions cease, and on that cessation there is a complete dissolution of all functions with their residua. In both these conditions, Yoga meditation is practicable.

The most important word in the aphorism is chitta which has been rendered into "thinking principle" by Dr. Ballantyne. ordinary Sanskrit it is a synonym of the word manas "mind," and Dr. Ballantyne has used that word as a synonym in different places, and in the sense in which that word is used in philosophy -i. e., "that which perceives, feels, thinks and wills," (Taylor, Elements of Thought,) " or that which, when it acts, knows what it is going to do; something stored with ideas of its intended works, agreeably to which ideas those works are fashioned," (Harris, Hermes, p. 227)—he is right. In the Sánkhya aphorisms of Kapila, its counterpart manas has been used in the same sense (Mahadákhyamádyam káryam tanmanah, I, 71). But inasmuch as the philosophical writers of this country make a marked distinction between mind as above described, and as an internal organ of knowledge, the sensorium, it is desirable that the distinction should be marked by the use of a different word. In the Sankhya aphorisms the word chitta does not occur, nor is it to be met with in the Nyáya. The Vedántísts use it sparingly, taking it to be a modification or another name of Buddhi (Vedánta-sára). equivalent in the Sankhya is Adhyavasáya, which is synonymous with Buddhi. (Adhyavasáyo buddhih, II, 13). It is called Mahat "the great one," because "it is the first and most important of the products of nature, presiding over and pervading the whole." (Mahattvam svetara-sakalakárya-vyápakatvan-mahaisvaryáchcha.) It is mati "understanding," because every thing is understood by it, (manyati anayá); khyáti "familiar knowledge;" jnána, and prajná. That Patanjali implies the object of these words by chitta is evident from the fact of his making it the first product of nature and anterior to egotism, as the Sánkhya does, and by say-

5

the tendency outward, of the functions in question. The form is a cross-grained ascent of the "functions" of the thinking That suppression being common to all the conditions of the thinking principle is an attribute of all beings, and therefore it becomes at times evident in some one condition or other. The conditions, or the different states of the thinking principle, are—unquietness, mischievous ignorance, voluptuousness, concentration, and suppression. Thereof the condition of unquietness (kshipta) is induced by the access of the quality of foulness (rajas). Propelled by that quality it tends outwards, approaching or receding from imaginary or real pleasurable or painful objects. It is common to demons, sons of Diti, and Titans, sons of Danu &c. Addiction to evil action without distinguishing between what should be done and what not (múdha) proceeds from an excess of darkness (tamas). It is common to demons (Rákshasas) and ghosts, (Pisáchas) &c. Voluptuousness (vikshipta) is the feeling of avoiding the causes of pain, and engaging in (those sensuous objects of) sound and the like which promote enjoyment. It proceeds from an excess of the quality of goodness, (sattva), and is observable in the Devas. amounts to this, that the thinking principle by foulness becomes active (or desirous); by darkness mischievous, or desirous of injuring others; and by goodness full of happiness. These three conditions of the thinking principle are not fit for the condition of devout contemplation. The two conditions of concentration and suppression having an excess of the quality of the goodness and foulness, successively placed, are reckoned fit for that.

The object of arranging the qualities of goodness &c. in a disorderly way is this: notwithstanding the two qualities of foulness and darkness being very detestable, the quality of foulness is first described, because unless activity is made intelligible, no suppression of it can possibly be grasped. Hence the reversed order. The object of placing the quality of goodness last is this: that by its excess, the two (subsequent) conditions become fit for Yoga. Of those two conditions, viz., concentration and suppression, that in which

the thinking principle is in a state of (exclusive) application to one point is called Yoga. What is the result of this? (It is this): by Yoga or concentration to one point the external functions cease, and on that cessation there is a complete dissolution of all functions with their impressions. In both these conditions, Yoga meditation is practicable.

The most important word in the aphorism is chitta which has been rendered into "thinking principle" by Dr. Ballantyne. ordinary Sanskrit it is a synonym of the word manas "mind," and Dr. Ballantyne has used that word as a synonym in different places, and in the sense in which that word is used in philosophy -i. e., "that which perceives, feels, thinks and wills," (Taylor, Elements of Thought,) "or that which, when it acts, knows what it is going to do; something stored with ideas of its intended works. agreeably to which ideas those works are fashioned," (Harris, Hermes, p. 227)—he is right. In the Sankhya aphorisms of Kapila, its counterpart manas has been used in the same sense (Mahadákhyamádyam káryam tanmanah, I, 71). But inasmuch as the philosophical writers of this country make a marked distinction between mind as above described, and as an internal organ of knowledge, it is desirable that the distinction should be marked by the use of a different word. In the Sánkhya aphorisms the word chitta does not occur, nor is it to be met with in the Nyáya. The Vedántís use it sparingly, taking it to be a modification or another name of Buddhi (Vedanta-sa'ra). Its equivalent in the Sánkhya is Adhyavasáya which is synonymous with Buddhi. (Adhyavasáyo buddhih, II, 13). It is called Mahat "the great one," because "it is the first and most important of the products of nature, presiding over and pervading the whole." (Mahattvam svetara-sakalakárya-vyápakatvan-mahaisvaryáchcha.) It is mati "understanding," because every thing is understood by it. (manyati anayá); Khyáti "familiar knowledge;" jnána, and prajná. That Patanjali implies the object of these words by chitta is evident from the fact of his making it the first product of nature and anterior to egotism, as the Sánkhya does, and by saying that the suppression of its functions results in the completion of Yoga. (Vritti-nirodhát tatsiddhih, III, 31). Thus Váchaspati Miśra—chitta-s'abdenántahkaranam buddhimupalakshayati. According to the order of creation prakritri comes first, thence chitta, thence egotism, thence mind, and thence the subtile organs &c., and this both according to the Sáńkhya and the Yoga systems. The thinking principle is thus the same with intellect, and mind in the highest sense.

The next word is vritti. I follow Colebrooke and Wilson by rendering it into "functions." The functions are produced by modifications of the original principle produced by unequal exertions of the three qualities of goodness, foulness and darkness. In so far they are allotropic conditions of the same principle, and so, as Vijnána Bhikshu expresses it, the world is merely a modification of form, of which prakriti is the materiality. (Parinámarúpam jagadupádánakatvantu-prakrititvam.) Parináma or change is the term usually employed as its equivalent, and Bhoja explains it by saying "they are modifications of the relation between each other of the functions." Vijnána Bhikshu calls it transformation of Prakriti, (prakritivirúpam). Under these circumstances Dr. Ballantyne's use of the term "modification" affords the closest rendering; but Dr. Wilson prefers functions as more idiomatic and expressive.

The last word is *nirodha*, which means stoppage, or hindering, and suppression implies the same.

The definition of Yoga as given in the text and the commentary suggests the idea that the suppression of thought must be complete before Yoga can be accomplished, but such is not the object, for in the lower stages of meditation such is not the case, and yet it is Yoga. The Pátanjala-bháshya points this out by saying that since the word sarva "all" has not been used before vritti "functions," the form of Yoga in which there is a distinct recognition is also Yoga. (Sarvasabdágrahanát samprajnátopi Yogah). It is remarkable that Bhoja should have overlooked so important a qualification.]

Now the author of the Sútras, wishing to describe the words chitta-vritti-nirodhah, describes first [in two aphorisms] the word chitta.

## III.

Then (i. e. at the time of meditation) there is abidance of the spectator in its own form.

"Then," at that time, the soul, as "the spectator," (drashtá) "abides" remains in its own form, which is simple intelligence (and nothing more). The meaning is this: that on knowledge being fully developed, there being no shadow of any sensuous object cast on the thinking principle, and the egotism of one's self, which is the actor, being gone, and intellect being fit for liberation, the soul abides or obtains location in Buddhi which is its own form.

[The spectator is the soul which, abiding in the body, and influenced by the thinking principle, beholds what is done by the organs, but does not partake of the pleasures and pains resulting from their action, and in the state of Yoga the functions beingstopped there is the spectator without any spectacle to behold. This spectator is the soul.]

What then is the form (of the soul) when waking (or active, i. e. other than in a state of meditation)? To this he replies:

## IV.

At other times it is in the same form as its func-

"At other times"—i. e., at times other than that of meditation. Its "functions" are those the characteristics of which will hereafter be described (A. V.) "In the same form" means to consist of it. The purport is this. Even as the functions, involving pleasure, pain and bewilderment, manifest themselves, so does the soul i. e., it appears so to itself. If so, it follows that that object, in which, in the state of modification produced by concentration, the power of understanding finds its own form, and which

being influenced by the functions of the senses resolves itself into worldly objects, and the soul appears manifest in the forms thereof, as the moon reflected in the moving ripples on the water, appears as if it were (itself) moving, is the thinking principle chitta.

[It is a dogma of the Hindu metaphysicians that the thinking principle or intellect assumes the form of the object perceived. And the aphorism explains that when that principle is immersed in complete Yoga it perceives itself and nothing more, but when it is active and influenced by external objects it assumes the forms of its excitants].

To explain the term function, (the third word in A. II,) the author says:—

## V.

The functions are fivefold, (and they are either) painful or not painful.

The "functions" (vritti) are certain modifications of the thinking principle. The word panchatayi (five-fold) is formed by the addition of the affix tayap (Pánini v. ii. 42), and implies that the totality of the forms of the functions constitutes the form-bearer, and the functions severally are the forms thereof. The five functions are what are meant.

How are they? They are painful or not painful. "Those that are involved in sufferings of the kind about to be described are painful; those that are the reverse of these are not painful."

[This aphorism is a verbatim copy of Kapíla's aphorism 33, Book II. It only propounds what are to be explained in subsequent aphorisms].

The five functions are to be described after being named.

# VI.

(The functions of the thinking principle are) right notion, misconception, fancy, sleep and memory.

Of these the author gives the definitions successively.

2

## VII.

Right notions are perception, inference, and testimony.

Here the author of the Institute has not given a separate definition of what right notion is, that being very well known, and it being made evident by the description of its different forms. In fact the real definition of right notion is that whereby is produced unquestionable knowledge.

"Perception" (pratyaksha) is that function of the thinking principle by which it acquires, through the medium of the senses brought in connexion with external objects having common and peculiar characteristics, a knowledge of the most important peculiar characteristic.

"Inference" (anumána) is the conviction produced by a previous knowledge of the necessary relation between a characteristic and that which bears it.

A trustworthy word is "testimony," (ágama).

[Pramána means right notion, as also the means of acquiring that right notion, i. e., evidence, and hence the two meanings are often confounded. As a function of the thinking principle it is right notion, and not evidence. The Yoga system follows the Sáńkhya in admitting only three means of right notion, and in the Sáńkhya-káriká they are said to comprise every mode of demonstration. The Naiyáyikas, however, reckon four kinds, viz., preception (pratyaksha), inference (anumána), comparison (upamána), and testimony (śabda). The Vedántís follow this latter, and the Mímáńskas recognise six, viz., perception (pratyaksha), presumption (arthápatti), proportion (sambhara), privation (abháva), comprehension (pratibha), and oral communication (aitihya).

The word used for perception is pratyaksha, which means "that which is seen," but it implies knowledge acquired through any one of the five organs of sense, or, as Reid defines perception,

"evidence which we have of external objects by our senses." For testimony Patanjali gives ágama, which means the Vedas, but the commentator has generalised it by giving for its synonym áptavachana "reliable words"; it is the declaration of one who knows the truth of that which he affirms, and whose authority may be relied upon. The scriptures, as revealed knowledge, naturally come at the head of testimony].

Having thus described the function of right notion the author speaks of Misconception.

# VIII.

Misconception is incorrect notion, (or a notion) which abides in a form which is not that of its object.

"Misconception" (viparyaya) is a notion of something in respect of which it really is not; as the notion of silver in mother-o'pearl. "Which abides in a form which is not that of its object" is to say a notion which does not abide in that form which is its (real) form (in respect of which the notion is entertained). It amounts to this, that the notion does not reveal the real form of the thing. Doubt (sañsaya) founded on the notion whether a thing abides in its proper form or not, such as whether a particular object seen is a man or the stump of a tree, is also a Misconception.

To describe the function of Fancy, he says:

# IX.

Fancy is a notion founded on a knowledge conveyed by words, but of which (there is) no object (corresponding in reality).

Knowledge dependant on words is śabda-jnána. That which follows it, is śabda-jnánánupáti (the epithet used to define Fancy, which in the text has been translated by the word "notion founded on a knowledge conveyed by words"). Such a notion without reference to the real character of an object

is "Fancy." Thus the words, "the intelligence of the soul (purusha) is its own form." Here a notion is assumed by admitting a distinction as in the notion produced by the possessive case in the phrase "the blanket of Devadatta," though it does not really exist, for in fact the soul is intelligence itself (and there is no distinction between it and its intelligence, or of possessor and the possessed).

f" In the soul

Are many lesser faculties, that serve Reason as chief; among these fancy next Her office holds; of all eternal things Which the five watchful senses represents She forms imagination's airy shapes,"

Paradise Lost, B. V.]

In order to declare what Sleep is, he says:

# X.

Sleep is that function (of the thinking principle) which has for its object the conception of nothing.

Of that function which is based on the conception of nothing the name is as aforesaid (abhávapratyayá.) Hence it follows that "Sleep" (nidrá) is that function (of the thinking principle) which takes place on the quitting of all objects, in consequence of the quality of darkness always preceding it. That this is a function (of the thinking principle and not a mere blank) is proved by our seeing that one recollects (on arising from a sound sleep) that "I slept pleasantly," which could not have happened without a consciousness of it, (and no memory can exist of that which is not). Hence it is a function.

In order to describe Memory, he says:

#### XI.

Memory is the not letting go of an object that has been recognised.

"The not letting go" (asampramosha) or not allowing to escape from our intellect an object which has once been recognised through (proper) evidence is "Memory" (smriti).

Of the five functions Evidence, Misconception, and Fancy belong to the waking state. When any of these, from vividness of impression, becomes perceptible (in sleep), it is a Dream (svapna.) But Sleep of itself has no cognisable object. Memory again is dependent on Evidence, Misconception, Fancy or Sleep.

[Bishop Hall says, "Memory is the great keeper or Master of the Rolls of the soul, a power that can make amends for the speed of time, in causing him to leave behind him those things which else he would so carry away as if they had not been." It is said to be dependant on Evidence, Misconception, &c., because the impressions it preserves are the productions of those causes.]

Having thus described the functions (of the thinking principle), in order to explain the suppression (the fourth word in A. II,) of these with the means thereof, he says:

# XII.

The suppression of these (functions is effected) by Exercise and Dispassion.

"Exercise" (abhyása) and Dispassion" (vairágya) will be defined in the aphorisms about to be given. The repression by these (Exercise and Dispassion) of the functions of the thinking principle which have the form of revealing, energizing and regulating, is "suppression" (nirodha). What is meant is the placing of the functions, which from their turning inwards have ceased to dwell on external objects, in the thinking principle, which is their original cause, and of which they are but potential attributes.

Aversion from sensuous objects is produced by "Dispassion" resulting from a knowledge of the evil influence of those objects (on the thinking principle), and confirmed steadfastness is acquired by "Exercise," which makes it a source of happiness and quiet; and by the (conjoined effect of the) two the functions of the thinking principle are suppressed.

[The purport of this aphorism has been given by Kapila in six aphorisms, 31 to 36 of Book III.]

With a view to describe Exercise, he says:

## XIII.

Exercise is the (repeated) effort that it (the thinking principle) shall remain in its functionless state.

Sthiti or "functionless state" is that condition of the thinking principle in which it abides in its own (original) form, free from all functions; and the effort or endeavour (repeated) again and again to bring it to that condition is "Exercise" or abhyása.

He next mentions a special character of that (Exercise).

# XIV.

It is again a firm ground attained by proper devotion for a long time unintermittingly.

It (Exercise) is a firm ground, i. e., it becomes steadfast, or acquires firmness, by being assiduously attended to for a long time unremittingly with an excess of regard. The meaning is that it tends to firmness.

He now mentions the definition of Dispassion (A. XII.)

#### XV.

The consciousness of being the subjugator on the part of one who thirsts after neither perceptible nor scriptural objects is Dispassion.

Objects are of two kinds, "Perceptible" (drishta) and "Scriptural" (ánus'ravika). The Perceptible is that which may be apprehended here (on earth), such as sound and other objects (perceptible through the organs of sense). The Scriptural is that which exists in the regions of the Devas or elsewhere (where it cannot be grasped by carnal organs).

That which is heard (anus'rúyate) from the mouth of a preceptor is anus'rava or the Veda. What comes to our knowledge therefrom (i. e., from the Veda) is what is meant by "one heard of" ánus'ravika. Giving up all eagerness for these two classes of objects, on account of their becoming distasteful at the end, the reflection which ensues (in the thinking principle) to the effect that these are my subjects, but I am not their slave, is called Dispassion (Vairágya.)

[The word Vairágya (dispassion) is formed of the privative prefix vi, and rága, 'affection,' 'prepossession,' 'love,' 'desire,' the meaning being, in the technical sense in which it is used here, absence of desire for enjoyable objects. The absence, however, should not be accidental, as in the case of a child or of a stolid person where, owing to want of development of certain organs, it results without effort, but the fruit of due deliberation, and a conviction that the objects are not worth having, and that the desire for them should be suppressed.

The word vas'ikára-sanjná literally means "consciousness of being able to subjugate," in this instance the passions; but the commentators take it to be a mere indifference or apathy, neither affection nor hatred. Thus the Pátanjala Bháshya: "devoid of hatred and desirability" (heyopádeya-sunyá); and Váchaspati Miśra explains the phrase by the words "a sense of indifference having neither attachment nor hatred" (ásangadvesharahitá upekshábuddhih).

The word rendered into 'perceptible' is drishta 'seen;' but, as illustrated by commentators, it means all worldly objects of sense; they may not be perceptible owing to excessive distance, extreme nearness, defect of the organs, inattention, minuteness, interposition of objects, &c., (Sáákhya káriká. V. VII.), still they are perceptible on this earth under some circumstance or other, and therefore included in the term. The Pátanjala Bháshya illustrates the term by naming women, food, drink, and power, (striyonnapánamaiśvaryamiti). Dr. Ballantyne renders it into "seen," which is its lexicographical meaning, but which is quite

inadmissible here. Wilson, following Colebrooke, renders it into "temporal" which conveys the right technical meaning, but it becomes inappropriate under certain circumstances, as when we have to deal with adrishţa, the antonym of drishţa, in which case non-temporal would be unmeaning, for the word implies fate or what has not yet happened but may happen; the unseen is in that case the best.

The Sanskrit term for Scriptural is ánuśravika, which means "that which has been heard from another," but it has not been used in that sense here. As the commentators show, the secondary meaning of anusrava is the Veda, which is also called śruti, or "that which has been heard," and the object is to imply those rewards which the Veda promises to the performer of sacrifices &c. Colebrooke uses the synonym 'revealed.' Pátanjala Bháshya takes the rewards to mean heaven, rudimental body, and dissolution into nature (svargavaidehyaprakritilayah). Thus the dispassion implies not only indifference to worldly enjoyments and objects, but the same feeling also in regard to celestial and other forms of pleasure derivable by the performance of the rites enjoined in the Veda. The pleasures, both of this world and of the next, are equally temporary, and therefore should not be desired by one who longs for emancipation. Thus in the Sánkhya-káriká: "The revealed mode is, like the temporal one, ineffectual, for it is impure; it is defective in some respects, as well as excessive in others." (Wilson's Sankhya-karika, p. 13). In fact it amounts to the moral imperturbability of Pyrrho.]

A peculiarity in it is to be described.

## XVI.

Carried to the extent of indifference to the qualities it is the highest, as it is (then) conducive to a know-ledge of God.

"It" i. e., "Dispassion." "Highest" (para) the most estimable. The first degree of "Dispassion" (A. XV) has regard to (ordinary) objects; the second, has regard to the (three) qualities, and it is

cive to a knowledge of the distinction between the product qualities and the (nonproduced) soul, from its extreme conduciveness to the perfect suppressive meditation.

[The object of this aphorism is to divide Dispassion into two kinds; one referring to enjoyable objects and called visayavairágya, and the other to qualities, i. e., to the knowledge of the relation between the discrete and the indiscrete, (vyaktávyaktadharmakebhyoviraktah). The latter is described to be the highest, or most estimable, because it is more valuable than the former, in the attainment of the final object. The word para is the leading term in the Aphorism, and stands by itself, being predicated by what follow. But Dr. Ballantyne has subordinated it, by reducing it into a predicate. He says "This carried to the utmost is indifference regarding the qualities." This is obviously not the right meaning.]

Having thus stated the nature of Yoga, the author (next) mentions the differences existing between the nature of that kind of it in which there is consciousness (samprajnáta) and that in which consciousness is lost (asamprajnáta).

## XVII.

Conscious, because it is attended with argumentation, deliberation, joy and egoism.

The word "meditation" (samádhi) is understood to be present after the word conscious to supply the ellipsis in the aphorism.

That which makes manifest without any doubt or error, i. e., makes thoroughly manifest, the exact nature of the object pondered is "Conscious meditation," (samprajnáta samádhi). Samádhi or meditation is a kind of pondering (bhávaná.) The suppression or exclusion of every function (of the thinking principle) except that which relates to the subject pondered is Conscious or Discriminative meditation; it is the same with "Seeded meditation"—savíja-samádhi. And from there being distinctions of argumentation,&c.,it is of four kinds, (namely) 1st, the "Argumentative" (savitarka); 2nd,

Digitized by Google

the "Deliberative" (savichára); 3rd, the "Joyous" (sánanda); and 4th, the "Egoistic" (sásmita). "Pondering" is the taking again and again into the thinking principle of any particular object to the exclusion of all other objects. The object to be pondered is of two kinds; the Godhead (is'vara), and the categories or principles (tattvas). The last again are of two kinds according as they are "irrational" or "rational." The irrational are the twenty-four; the rational is the soul.

Among these (the four kinds of meditation), when accepting the gross elements and the organs as the objects, pondering is carried on with reference to which is antecedent and which is consequent, and the relation of the words to their meanings, it is called 'Argumentative meditation' (savitarka-samádhi). Should this pondering, however, be independent of the idea of their antecedence and their sequence and the relation between their names and meaning, it would be called "Non-argumentative" (nirvitarka). When pondering is engaged in with reference to something subtile. as the subtile elements and the internal organ, and to their qualities in relation to space, time, &c., it is "Deliberative" (savichára). But should this pondering be in regard to those subjects themselves, without reference to their relation to time and space, and simply as substrata of qualities, it is said to be "Non-deliberative" (nirvichára). What have been described up to this time are called Tangible Forms. (Gráhya-samápatti.)

When the quality of goodness of the Internal Organ tinctured with a little of the qualities of foulness and darkness is pondered, then consciousness being under the influence of qualities and the quality of goodness, which is full of the manifestation of happiness, becomes enlivened, the meditation becomes "Joyous" (sánanda). In this (kind of) meditation those of confined intellect who do not perceive the other (i. e., last of the twenty-five principles, or the chief soul) are indicated by the word "bodiless" (videha), because they have risen above their body and egotism. This is the Acceptance Form. (Grahana-samápatti.)

Next, the pondering which has the pure quality of goodness untainted by foulness and darkness for its object, is called Egoistic or ontric meditation, (sasmita), because in it, from the enlivening of the intellectual power, the quality of goodness, which is the object of the pondering, is disregarded and its existence alone is perceived. It should not be supposed that there is no difference between this Ontric meditation and egotism, because where the Internal Organ knows objects with the use of (the word) I (i. c., with a knowledge of the distinction between itself and the object before it) it is egotism. But when mere existence is alone manifest in the thinking principle merged in nature from its reverse action resulting from its tendency inwards, it is egoism. (last kind of) meditation when contented (beings) do not perceive the Supreme Soul, and their mind is merged in its true cause, they are described to be Prakritilaya 'resolved into nature.'

Of the persons, who enter into pondering, knowing the Supreme Soul, the manifestation of intelligence is called the Form of the taker, *Grihitri-samáptti*.

Even in the argumentative meditation all the four kinds exist potentially, and successively as each is abandoned the others remain, and all these four kinds are Conscious meditation, or that which has a distinct recognition, samprajnáta-samádhi.

[Meditation is described to be of two kinds, 1st, that which is carried on with a clear understanding of the object reflected ed upon as distinct from the meditator; and 2nd, that in which no such distinction obtains and the intellect is merged in the soul. In the former, the subject of the aphorism, there are argumentation, deliberation, joy, and egoism, when the objects meditated upon are irrational objects, such as the first twenty-four of the twenty-five categories of the Sankhya system which the Yoga school adopts; and they may not exist when the rational soul is the object. The first or Argumentative form applies to gross matter; and the second or the Deliberative applies to subtile matter. In both these the quality of goodness plays a subordinate part. When that quality attains ascendancy the meditation becomes "Joyous;" and it

ceases to have connection with the body, or technically becomes disembodied. When it prevails without any taint of the foul and the dark qualities, the thinking principle is then believed to have merged into primæval nature. This is, however, not the highest reward, for it does not put an end to transmigration: on the evolution of creation from nature, the merging ceases, and there is again a separation. It will be noticed that the first two forms, the Argumentative and the Deliberative, have their negatives the Nonargumentative and the Non-deliberative; and these four form a class called the tangible forms.

The next is the "Joyous" kind in which the sense of the existence of the body is lost, and this is called the "acceptance form." In this there is no negative form, nor is there any such distinction in the next kind, the "Egoistic," in which every thing is identified with the self. This is called the "acceptor" form. In all these six kinds of pondering, there is, it will be perceived, a distinct recognition or consciousness of individuality, and hence they all come under the term Conscious. When this consciousness is lost, we come to the next class which forms the theme of the next aphorism.]

The author now describes that form of meditation in which consciousness is lost, asamprajnáta.

# XVIII.

The other is that in which the residua are ended, preceded by the exercise of thought as regards the cause of rejection.

By viráma is meant that whereby rejection takes place, i. e., the abandonment of all anxiety about argumentation &c., (A. XVII). Pratyaya, "thought," added to viráma, "cause of rejection," produces the compound expression viráma-pratyaya. Exercise (abhyása) is reiteration of the idea in the thinking principle. In this condition of exercise, constantly rejecting with a nega-

1

tive, "not this, not this," whatever ideas spring up, the result is the other or Unconscious meditation, or that in which there is no distinct consciousness, which has nothing left, and in which the residua are ended. It is the opposite of the former kind, and it is asamprajnáta-samádhi. In this condition there is nothing to be known, and therefore it is called Unconscious, undiscriminative, or seedless meditation (nirvíja).

Now, there are four modifications of the thinking principle, waking, commencing meditation, concentration, and suppression of Thereof (A. II) the waking state belongs to the two conditions of the thinking principle described as restlessness and mischievous ignorance. The quality of goodness being on the ascendant in the condition described as voluptuousness, it is that of commencing meditation. Concentration and absolute suppression are the final conditions. Each condition has its residua. Thereof, those residua which are present in the waking state are destroyed by those that are produced by the condition of commencing meditation, and those that are brought forth by the condition of commencing meditation, are destroyed by those due to the condition of concentration. The residua of the condition of concentration are destroyed by those of suppression. as lead melted with gold destroys the dross of gold as well as itself, so do the residua of the condition of suppression consume both themselves as well as the residua of the condition of concentration.

[The most important word in the aphorism is Sañskára, and it is just the one which has unfortunately not been explained either in the commentary of Bhoja, or in the Pátanjala Bháshya. In ordinary Sanskrit it has many meanings. In the Nyáya it occurs frequently in three different senses, viz., velocity (vega), thinking (bhávaná), and elasticity (sthitisthápaka). (Tarka-sañgraha). Adverting to the second meaning the Bhásáparichchheda, says: "Sañskára, called thinking, (bhávaná,) resides in sentient beings; and is imperceptible to the senses. Certainty

which has no inattention in its constituent, is its cause. It is also described to be the cause of memory and recognition." (Bhávanákhyástu sanskáro jívavrittiratíndryah.

Upekshánátmakastasya nischayah káranam bhavet. Smarane pratyabhijnáyámapyasau heturuchyate.)

Thus it is not memory as rendered by Dr. Roer in his translation of the Bháshá-parichchheda, for there it is described to be the cause of memory, and not memory itself. It is not sensation. nor impression, for it is not transient, but lasting. perception, because that applies to the acceptance by the sensorium of something existing without, and does not serve as the cause of memory. It is not idea, for it is the result of former experience, and not spontaneous as an idea may be, nor eternal as Dr. Ballanthe ancient Greek philosophers supposed ideas to be. tyne renders it into "self-reproduction of thought;" but there is nothing like "self-reproduction" in it; for it is said to be revived by external stimuli, and not by its own effort. It is something then—a trace, a mark, a celule, a psychograph—which perception, whether conscious or unconscious, leaves behind in the intellect, to be revived afterwards under particular circumstances, and it is more or less connected with all intellectual acts as cause or effect. In the language of Dr. Morell ('Mental Philosophy,' p. 95) "When a given mental impression is produced upon us, it remains for a time before the consciousness, and then gives way to others. We know, however, that it is not absolutely lost; for, if proper conditions occur, the impression is renewed. The conclusion is, that there must be something deposited within us which subsists permanently, and which is equally there, whether it be at any moment the immediate object of our consciousness or not. This something, then, we term a residuum, using the expression, it will be observed, without implying any theory on the subject whatever." The Sanskrit counterpart of this residuum is Sanskara. Every sensation, every impression, every perception, every idea, nay, every dream, leaves its trace behind, and the traces or residua so obtained constitute the sum total of

our experience, and these are  $Sa\tilde{n}sk\acute{a}ras$ . According to Indian philosophers these remain not only all life through, but even in subsequent states of existence, and they are, therefore, believed to be the cause of our instincts. The new-born infant takes to its mother's breast from the  $sansk\acute{a}ra$  it has in its mind from its experience in a former existence.

The next word is s'esha, and it, too, has not been fully defined by the commentators. It means 'remainder' 'balance,' or Compounded with sanskára the meaning is that in which the remainders are the sanskáras, or that in which the sanskáras are ended, or brought to a close. Bhoja accepts the second meaning, and he illustrates it by saying that in the state of Unconscious meditation in its perfection all previous sanskáras or residua of former conditions, as well as those of the perfect state, are destroyed, even as in the process of cupellation, lead melted with gold not only destroys the dross existing in impure gold, but also itself, leaving nothing behind. Thus the Unconscious meditation is seedless or has no object whatever for contemplation. The Pátanjala Bháshya takes a different view. According to it, in the Unconscious stage all functions are set at rest and the residua alone remain behind. (Sarva-vrittipratyastamaya-sañskáraśeshah nirodhah.) And Váchaspati Miśra emphasizes this by adding the word "alone"—sañskáras alone remain—(sanskára-mátra This contradiction may be explained by supposing that the Pátanjala-bháshya has in view a meditation from which there is awaking, while Bhoja describes the final meditation from which there is no further waking; for he admits that in the earlier stages of the Unconscious meditation there are residua peculiar to it. Yogis admit that people do wake from the Unconscious meditation, and that that meditation is often practiced, and in such cases the sanskaras must remain in a latent state to be revived by proper stimuli on waking. It is difficult satisfactorily to decide to what condition Patanjali himself referred to. way in which he has used the word śeska would suggest the idea that he has been correctly interpreted in the Pátanjala Bháshya. See A. L. at the end of the chapter.

The state of Unconscious meditation above described is subject to the condition precedent, that there should be repeated acts of contemplation or exercise of thought amounting to a habit, as regards the necessity of rejecting all causes of disturbance. Without it the final stage cannot be acquired. This exercise of thought, however, forms a part of the Unconsious stage, and is totally unconnected with the Conscious form. Váchaspati Miśra says—" the first word in the aphorism (which I have rendered into 'preceded by the exercise of thought regarding the cause of rejection,' and for the sake of idiom put at the end of the sentence) describes the means, and the other two define the nature of the meditation in question" (púrvapaderupáyakathanamuttarábhyam cha svarúpa-kathanam). Dr. Ballantyne has mistaken the purport of the word, and made it the conditio precedent. "The one [kind of meditation just described] is preceded by the exercise of thought in the shape of repose;—the other [-independent of any fresh antedecent—] is in the shape of the selfreproduction [of thought, after the departure of all objects.]" After what has been stated above, it is obvious that this version It may be added that it is not at all usual with authors of Sútras to repeat in a subsequent sútra what has been already explained in a previous one.]

Having thus stated the distinctions and the nature of *Yoga*, and having briefly mentioned the method of performing it, the author proceeds to speak of those methods more fully.

#### XIX.

Of (the meditative states attained to by the two classes of aspirants technically called) the Unembodied and the Resolved into nature, the world is the cause.

The "unembodied" (videha) and the "resolved into nature" (prakritilaya) have been described in the aphorism on the argumentative and other forms of meditations (A XVII, pp. 18 f.)

Of their meditation the world is the cause. The word bhavaprataya is formed of bhava 'world' and pratyaya 'cause.'

The meaning is this: that such persons, from their entrance into the world (on account of their deserts), become participators of similar (inadequate) meditation. Not being conscient of ultimate reality, for them this is a mere exercise of the Yoga-Hence, exertion should be made for the knowledge of the ultimate reality and in the contemplation thereof, with a view to the attainment of deliverance. This is the object for which this has been said.

[In the commentary on aphorism XVII, among the conditions of Conscious meditation disembodiedness and resolution into primæval nature have been pointed out as high. Here the object is to show that those results are secondary, and of the earth earthy. They do not secure the ultimate end of Yoga. They are accordingly meditations, of which the world or Prakriti is the cause. They are, nevertheless, desirable exercises as preparatory to the state in which the ultimate reality is revealed.]

Of others :-

#### XX.

(In the case) of others this (meditation) is preceded by Inclination, Energy, Memory, Meditation, and Discernment.

"Of others" i. e., of Yogís, other than (those who have been described as) "the disembodied" and "the resolved in nature."
"Preceded by inclination" &c.; that meditation which has iraddhá &c. as the first means, is called iraddhádipúrvaka. These, inclination and the rest, act successively as the means and the end, i. e. they serve as the means or instruments for the Conscious meditation. Thereof "Inclination" (iraddhá) is approbation in favour of the Yoga. "Energy" (virya) is strenuous exertion. "Memory" (imriti) is not letting out what is once cognised. (A. XI, p. 12.) "Meditation" (samádhi) is intentness on a single point.

Digitized by Google

"Discernment" (prajná) is thorough understanding of that which is to be known. Now, he who has "Inclination" gets "Energy," or becomes persevering in favour of Yoga. In the condition of "Energy" comes "Memory" of former states, in which the thinking principle meditates; and the thinking principle which has meditated knows thoroughly what it has thought upon. All these are the expedients of the Conscious form of meditation. From the (frequent) exercise of that meditation and from extreme dispassion Unconscious meditation ensues.

[This aphorism explains the practices which should be adopted by the neophyte in the first stage of his career as a Yogí. He must have Inclination for the exercise he cannot then undertake. The Inclination then, must be followed by Energy, or active exertion. Then there should be Memory of what he has learnt. Next, there should be frequent exercise of Meditation of some being or other to bring on the habit for it. And, lastly, there should be clear Discernment of what should be done and what should be avoided.]

Of the Yogís possessing the above mentioned expedients he next describes the sub-divisions according to the different expedients they adopt (for the attainment of their object).

# XXI.

Proximate for the ardently impetuous.

(To complete the aphorism the words:) "The attainment of the state of meditation" are required to be supplied. "Impetuous" (sañvega), energetic exertion for the execution of a work. "Ardent" (tivra), excessively, in a high degree. On the part of those who are thus ardently impetuous, the attainment of Meditation is "proximate" (ásanna). The fruition of Meditation is also proximate, i. e., quickly accomplished.

[Having in the preceding aphorism pointed out the practices to be adopted by Yogís, the author in this lays special stress on the necessity for ardent application. A lukewarm feeling is not enough for immediate or early fruition. The application should be "ardently impetuous" to ensure quick reward.]

Who are then ardently impetuous? To this he replies.

## XXII.

There is a further distinction, from there being the mild, the moderate, and the excessive.

There are specific distinctions among those who adopt these expedients, from the mild and other expedients being different. The divisions of the expedients are "mild" (mridu), "moderate" (madhya), and "excessive" (adhimátra). These are severally threefold, from their being severally subdivided into "the mildly impetuous," "the moderately impetuous" and "the excessively impetuous." And in accordance with this division there are nine classes of Yogis. The mild expedients are (severally) "mildly impetuous," "moderately impetuous," and "ardently impetuous." The moderate expedients are (also) "mildly impetuous," "moderately impetuous," and "ardently impetuous." The excessive expedients are (likewise), "mildly impetuous," "moderately impetuous," and "ardently impetuous." And great endeavours should be made for the attainment of the "ardently impetuous" form of the excessive method. So much for the declaration of the distinctions of Yogis.

[The object of this aphorism is to classify Yogís into different orders according to their respective arduousness. Some are mildly, others moderately, and others ardently disposed, and so each group forms an order. Again in their mildness and the rest there may be degrees varying from mildness to moderateness and ardency, and so each of the three orders has three sub-divisions, making a total of nine groups. The injunction is that Yogís should exert to pass through the several orders as quickly as possible, so that the attainment of the final stage may not be delayed.]

Now he mentions an easy expedient, distinct from the preceding expedients.

# XXIII.

Or by devotion to God.

"God" (Pśvara) will be described presently (A. XXIV). "Devotion" (pranidhána) is a form of resignation to Him. It is thorough worship of Him, and the consignment of all one's actions to Him. Without wishing for the fruition of worldly enjoyments, the making over all one's actions to Him, the preëminent guide, is "devotion," pranidhána. This is an important means of meditation and of its fruition.

[In this aphorism the author departs from the Sáńkhya system, by introducing devotion to God as a facile and ready means of attaining the end. God, however, is not made the end, but the means to an end of which He forms no integral portion. The theory of resignation or dedication of the fruits of all actions to Him, is evidently borrowed from the Bhakti system in which it plays the most important part. In entire reliance on the providence of the Godhead, the Bhakta wishes for no fruition whatever. Whatever he does is for the service of the Divinity, and He in His mercy is to grant whatever He thinks proper. In the Bhagavad Gítá this is made the cardinal point of faith, (IX, 27,) and there it appears quite consistent; but in the Yoga system Kapila found no necessity for it, and Patanjali adopts it as a sort of compromise to give a theistic character to his system; but it plays only a very subordinate part.]

It has been just stated that meditation may be achieved through devotion to God. With reference to this he now proceeds to declare, in order, the nature (XXIV), the proofs (XXV), the glory (XXVI), the name (XXVII), and the order of worship of God (XXIII), as also the fruit thereof (XXIX).

# XXIV.

God is a particular soul which is untouched by afflictions, works, deserts and desires.

Those things which afflict are "afflictions" (kleśah). They are ignorance and the rest about to be described. "Works" (karma), are what are enjoined or prohibited (in the S'ástras), as also what are mixed, i. e., partly one and partly the other. What ripen out of those works are "deserts" (vipáka). are kind, age and experience. What abide on the field of the thinking principle until fruition is affected are the residua called desires (ásaya). "Untouched," (aparámrishta,) free from the contact in all the three times (past, present and future). "Particular soul" (Purusha-višesha), is that which is distinct from all other souls, and that is the distinction. "God" (I'svara) Almighty, or one who is able to grant salvation to creation by the fiat of His will. It is true that the contact of afflictions does not obtain in regard to any soul, still the afflictions abide in the thinking principle of all souls, even as conquest and defeat effected by soldiers abide in their master. In the case of this Soul there is no such contact of the afflictions in any of the three tenses; hence He is especially the Almighty Lord. Such almightiness of His is due to sempeternal excess of the quality of goodness. excess is due for certain to the fulness of His wisdom. separately self-dependent, His wisdom and almightiness are not mutually dependent, for they two are eternally abiding in the substance of the Almighty. His relation to that goodness is sempeternal, because the union and separation of Prakriti and Purusha cannot happen except by the will of that Isvara. The thinking principle in ordinary beings, undergoing modifications into pleasure, pain and delusion, becomes, on being touched in the body of the Yogi, by the reflection of the soul, known; but such is not the case with Isvara. His superexcellent modification of goodness abides eternally without a beginning as the sole object of enjoyment. Hence, being distinct from other souls, He verily is Isvara. Again, in the case of the liberated soul, liability to pain and the like is removed by Sastric means (such as the Yoga, &c.). In His case, however, being always in that condition, there is no correspondence with liberated souls. Nor

is there a multiplicity of Gods, for if we admit their equality there must be diversity of object, and the object (of the enquiry into the cause of creation) is defeated; and if we admit relative greatness, he who is the greatest, is God, because in Him almightiness attains its highest limit.

[The most important word in the aphorism is *I'svara*. Derived from the root *I's*, it means 'ruler' or 'governor,' but as that is not very definite, I have preferred the precise and unmistakable term God, which, though supposed to be derived from good, is generally accepted in the sense of a ruler.

The next word is purusha, which means a man, or the soul of a man-that which abides (shete) in the body (pure); but it also means a male simply. Dr. Ballantyne uses spirit as its equivalent; but as the dualism indicated by European philosophers between soul or animal life  $(\Psi v \chi \dot{\eta})$  and spirit, or rational life (Πνεύμα) is not recognised by Hindu writers, I have accepted soul to imply the two collectively. The use of the term shows that Patanjali did not much care for the Vedántic theory which denounces the idea of attaching sexuality to the Divinity, and, to avoid trouble, uses a neuter noun. To prevent misconception he thinks it quite enough to say that the soul was of a particular kind, quite distinct from all other kinds, and characterised by being devoid of all the accidents of humanity. For the sake of comparison with his definition it may not be amiss to quote here Udayana Achárya's summary of the different definitions of the Godhead given in leading Hindu works. It runs thus:

"Now although with regard to that Being whom all men alike worship, whichever of the [four well-known] ends of man they may desire,—(thus the followers of the Upanishads as the very Knower,—the disciples of Kapila as the perfect first Wise,—those of Patanjali as Him who, untouched by pain, action, fruit, or deserts, having assumed a body in order to create, revealed the tradition of the Vcda and is gracious to all living beings,—the Mahápásupatas as the Independent one, undefiled by Vaidic or secular violations,—the Saivas as S'iva,—the Vaishavas as Puru-

Those things which afflict are "afflictions" (kleśah). They are ignorance and the rest about to be described. "Works" (karma). such as are enjoined or prohibited (in the Sastras), as also such as are mixed, i. e., partly one and partly the other. What ripens out of those works are "deserts" (vipáka). They are the results of actions, such as caste, existence, and enjoyment. What abide on the field of the thinking principle until fruition is affected are the residua called desires (ásaya). "Untouched," (aparámrishta,) free from the contact in all the three times (past, present and future). "Particular soul" (purusha-višesha), who is distinct from all other souls, and that is the distinction. "God" (Vérara) Almighty, or one who is able to grant salvation to creation by the fiat of His will. It is true that the contact of troubles does not obtain in regard to any soul, still the troubles abide in the thinking principle of all souls, even as conquest and defeat effected by soldiers abide in their master. In the case of this Soul there is no such contact of the troubles in any of the three tenses; hence He is especially the Almighty Lord. Such almightiness of His is due to His sempeternal greatness in the quality of goodness. This greatness is due for certain to the fulness of His wisdom. Being separately self-dependant, His wisdom and greatness are not mutually dependant, for they two are eternally abiding in the substance of the Almighty. His relation to that greatness is sempeternal, because the union and separation of Prakriti and Purusha cannot happen except by the will of that Isvara. In ordinary beings, the thinking principle is modified into pleasure, pain and delusion, but in the body of the Yogi, being touched by the reflection of the thinking principle (in its purity) it becomes known as reflected. Such is not the case with Isvara. He is, by reason of His eternity, always solely of the quality of goodness and super-excellence; he exists as the object (of our meditation). Hence, being distinct from other souls, He verily is Isvara. Again, in the case of the liberated soul, liability to pain and the like is removed by S'astric means (such as the Yoga &c.). In His case, however, being always in that condition, there is no correspondence with liberated souls. Nor is there a multiplicity of Gods, for if we admit their equality there must be diversity of object, and the object (of the enquiry into the cause of creation) is defeated; and if we admit relative greatness, he who is the greatest, is God, because in Him almightiness attains its highest limit.

[The most important word in the aphorism is *Iśvara*. Derived from the root *Iś*, it means 'ruler' or 'governor,' but as that is not very definite, I have preferred the precise and unmistakable term God, which, though supposed to be derived from good, is generally accepted in the sense of a ruler.

The next word is purusha, which means a man, or the soul of a man—that which abides (shete) in the body (pure); but it also means a male simply. Dr. Ballantyne uses spirit as its equivalent; but in philosophical works it is always used for soul, and to preserve the spirit of the text I have accepted that word. The use of the term shows that Patanjali did not much care for the Vedántic theory which denounces the idea of attaching sexuality to the Divinity, and to avoid trouble uses a neuter noun. To prevent misconception he thinks it quite enough to say that the soul was of a particular kind, quite distinct from all other kinds, and characterised by being devoid of all the incidents of humanity. For the sake of comparison with his definition it may not be amiss to quote here Udayana Achárya's summary of the different definitions of the Godhead given in leading Hindu It runs thus: works.

"Now although with regard to that Being whom all men alike worship, whichever of the [four well-known] ends of man they may desire,—(thus the followers of the Upanishads as the very Knower,—the disciples of Kapila as the perfect first Wise,—those of Patanjali as Him who, untouched by pain, action, fruit or deserts, having assumed a body in order to create, revealed the tradition of the Veda and is gracious to all living beings,—the Mahápásupatas as the Independent one, undefiled by Vaidic or secular violations,—the Saivas as Siva,—the Vaishnavas as Puru-

shottoma,—the followers of the Puráṇas as the great Father (Brahmá),—the Ceremonialists as the Soul of the sacrifice,—the Saugatas as the Omniscient,—the Jainas as the Unobstructed,—the Mímáñsakas as Him who is pointed out as to be worshipped,—the Chárvákas as Him who is established by the convention of the world,—the followers of the Nyáya as Him who is all that is said worthy of Him,—why farther detail? whom even the artizans themselves worship as the great artizan, Viśvakarman,)—although, I say, with regard to that Being, the adorable Siva, whom all recognise throughout the world as universally acknowledged like castes, families, family invocations of Agni, schools, social customs, &c., how can there arise any doubt? and what then is there to be ascertained?"—(Cowell's Kusumánjali, p. 2.)

For a theist, intent on proving the existence of the Deity, this summary is good enough; but it is not absolutely correct. The Chárvákas do not admit the existence of the Godhead as the supreme ruler. They are atheists, and do not acknowledge any Divine supremacy. The Kápilas, though not so outspoken, still hold that the existence of the Godhead cannot be proved. Kapila, in the Sáñkhya aphorisms says, "It is not proved that there is a God." (Is'varásiddheh I. 92.) This idea he works out elaborately in his Fifth Book, and, for ready reference, I quote Dr. Ballantyne's translations of the aphorisms on the subject.

- Aph. 2.—Not from its [—the world's—] being governed by the Lord, is there the effectuation of fruit, for it is by works [—i. e., by merit and demerit—] that this is accomplished,—["by works alone, which are indispensable,"—and if we do make the additional and cumbrous supposition of a Lord, He cannot reward a man otherwise than according to his works].
- Aph. 3.—[If a Lord were governor, then] having intended his own benefit, His government [would be selfish], as is the case [with ordinary governors] in the world.
- Aph. 4.—[He must then be] just like a worldly lord, [and] otherwise [than you desire that we should conceive of Him; for

- "if we agree that the Lord also is benefited, He also must be something mundane,—just like a worldly lord;—because, since his desires are (on that supposition) not (previously) satisfied, he must be liable to grief, &c."].
- Aph. 5.—Or ["if whilst there exists also a world, there be a Lord, then, let yours, like ours, be merely"] a technical term ["for that soul which emerged at the commencement of the creation,—since there cannot be an eternal Lordship, because of the contradiction between mundaneness and the having an unobstructed will"].
- Aph. 6.—This [that there is a Lord] cannot be established without [assuming that He is affected by] Passion, because that is the indispensable cause [of all energizing].
- Aph. 7.—Moreover were that [Passion] conjoined with Him, he could not be eternally free, ["and thus the tenet (of His eternal freedom) must be surrendered."—"Pray (let us ask)—does Lordship arise from the immediate union, with Soul, of the wishes, &c., which we hold to be powers of Nature—(not properties of Soul—)or from an influence through proximity simply,—as in the case of the magnet? Of these he condemns the former alternative"].
- Aph. 8.—If it were from the conjunction of the properties of Nature, it would turn out that there is association, [which Scripture denies of Soul. "In regard to the latter alternative he says"].
- Aph. 9.—If it were from the mere existence [of Nature, not in association, but simply in proximity], then Lordship would belong to every one; ["that is to say,—if Thought obtains Lordship merely from proximity, as in the case of the magnet (which becomes affected by the simple proximity of iron), then it is settled, as we quite intend it should be, that all men indifferently, experiencers in this or that (cycle of) creation, (may) have Lordship, because it is just by conjunction with all experiencers that Nature produces Mind, &c.;—therefore your tenet, of there being only one Lord, is overthrown"].

Aph. 10.—It is not established [that there is an eternal Lord] because there is no real evidence of it, [—"in the first place, there is not sense-evidence, so that only the evidence of inference and of testimony can be offered; and these are inapplicable;" as he proceeds to show].

Aph.11.—There is no inferential proof [of there being a Lord], because there is here no case of [invariable] association [between a sign and that which it might betoken;—"and so there is no inferential proof of there being a Lord; because, in such arguments as 'Mind, or the like, has a maker, because it is a product,' the fact of invariable concomitancy is not established, since there is no compulsion" that every product should have had an intelligent maker].

Aph. 12.—Moreover, there is scripture for this [world's] being the product of Nature [—not of a Lord]." (Sánkhya Aphorisms, pp. 114f.)

I should add here that some Kápilas do not wish openly to admit their atheism, and appeal for support from the aphorism in which Kapila says "The existence of such a Lord is a settled point," (III, 5 and 7), meaning by "such" an emergent Lord who has been absorbed into nature, and who is in no sense the governor of creation. The greater part of chapter III of the first book of the Vedánta Sútra treats of this subject; but it is too long to be quoted here.

The Pátanjala Bháshya points out the distinction between the emancipated soul and the Godhead thus: "If isolation be it, then would there not be many isolated ones? (Not so.) For the isolated ones attain their isolation by rending as under the three bonds, whereas in regard to God there never was and never can be such bonds. The emancipated implies previous bondage, but this cannot be predicated of God. Again, in the case of the resolved into nature there is possibility of future bondage, but it is not the case with God—He is sempeternally emancipated and sempeternally the Lord." Kaivalyam práptáhstarhi santi cha bahavah kevalinah. Te hi trini bandhanám chhitvá kaivalyam

Digitized by Google

práptáh; ísvarasya cha tat sambando na bhuto na bháví. Yathá muktasya púrvabandhako tíh prajnáyate naivamísvarasya. Yathá vá prakritilínasyottará bandhako tíh sambhávyate naivamísvarasya; sa tu sadeva muktah sadevešvarah.]

Having described the identity of God, the author next produces a proof that such a being exists.

## XXV.

# In Him the seed of the omniscient attains infinity.

In that God the seed of omniscience, as also of parvitude and magnitude and of knowledge of the knowers of the past, the future &c., attains its "infinity," (niratisaya)\* or highest perfection. Being the source like a seed it is called seed (vija). It is well known that of the qualities of parvitude and magnitude, which have degrees, there is an absolute perfection. Thus, the perfection of parvitude is seen in atoms, and that of magnitude in the sky. In a similar manner knowledge and other manifest attributes of the thinking principle compared with each other must somewhere attain the highest perfection, and wherever they are in the highest perfection, that is God. Although from the general character of this inference no precise being is proved, yet in the S'ástras His omniscience and other qualities may be precisely learnt.

But how does He, without any impulse of His own, cause the union and separation of Prakriti and Purusha? Such a doubt should not be entertained. Being merciful, He finds in His mercy to creation the impulse. His impulse is the wish "I shall rescue all creation (from pain) at the periodical minor and great pralayas." What ever is desirable to one, is his impulse.

[The logical force of this aphorism is not apparent. It is a mere assertion, and can scarcely be taken as a proof, as the Commentator puts it forward to be. He himself felt the difficulty, and escaped out of it by appealing to the authority of the Sástra.

· Niratisaya, limitness, greatness, or infinity.

The Sastra here referred to is the Sankhya, and the P. Bhashya quotes a passage from the work of Panchasikha which shows that "the first knower, lord, and great sage, with a view to creation, in his mercy taught this science to the enquirer Suri." Adividvannirmanachittamadhishthaya karunyat bhagavan paramarshi rasuraye jijnasumanaya tantram pravacheti. The first knower is Kapila, who, being an incarnation of Vishnu, obtained the science from Sayambhu or Mahesvara.]

Having thus described the identity and proof of the existence of God, the author refers to His greatness.

# XXVI.

He is the instructor of even all early ones, for He is not defined by time.

Even of the primary creators such as Brahmá and others, he is the "instructor," or preceptor, because "He is not defined by time," for He has no beginning, while the others are so defined, having a beginning.

[The word guru has been translated "instructor" in accordance with the text, and after the commentator who supplies the equivalent upadeshtá. It may be more appropriately rendered into "noblest" or "greatest," as it would make the reason assigned, undefined by time, more consistent, for want of beginning, or being not circumscribed by time, does not imply tuition. The object of the explanation, however, is to refer to the first tutor Maheśvara to whom reference has been made in the last note. In the P. Bháshya no equivalent is given of the word, but the sense is explained by the word yathásya sargasyádau prakarsha-gatyásiddhah, tathátikránta-sargádisvapi pratyetavyah.

Váchaspati Miśra explains the term by prakarsha "superior:" na vartate prakarshásya gatih práptih pratyetavya ágamát tadanena prabandhena bhagavání śvaro daršitah.

In giving the purport of the aphorism he uses the words: Samprati bhávatah brahmádibhyah višeshamáha.]

Having thus described the greatness of God, the author now supplies His indicator, with a view to help people in their devotion.

# XXVII.

His indicator is the Pranava.

Of the Isvara thus described, the "indicator," name, expressive word, whereby one is thoroughly (pra=prakarshena) lauded (nu) or praised, glorified, or hymned is—pranava, which is the same with the syllable Om. (The sentence indirectly gives the derivation which is pra = "excessive" and nu = "to laud," whence Pranava). Between the two (the name and the being denominated) the relation of the indicator and the indicated is eternal. This is conventionally expressed, but not produced by any one; (it is the same) as in the case of a father and his son, when one points out the existing relation (by saying) "this is the father, and this is the son," (though the relationship exists from before, and is not produced by the saying.)

[Praṇava is the technical name of Om, and the injunction is that that syllable should be frequently muttered. Care is taken to show that the relation between the indicator Om and the indicated God is eternal and not produced by man, and the example of the father and son explains what is intended. The Vedas, the Upanishads and all Hindu works recommend the same process, accepting the term as the most sacred name of the Divinity. See Chhándogya Upanishad, Chapter I. In two short notes, published in the 'Proceedings of the Asiatic Society of Bengal' for 1865, pp. 46—208, I take the word to be the Indianized form of the Hebrew \*\*Man\*\* and the English Amen.]

His adoration is next enjoined.

## XXVIII.

Its repetition and the reflection on its meaning (should be made).

"Its," i. e., of the Pranava, consisting of three and a half instants, "Repetition" (japa), pronouncing it in due order, and the "Reflection" (bhávana), the perception repeatedly of the God indicated by it, are the means of concentration of the thought in it. Hence, for the accomplishment of meditation (samádhi) the Pranava should be repeated, and its meaning reflected upon by a Yogí. This is declared.

[Om is ordinarily declared to be a compound of the letters was (a) was (u) and was (m), which supply the three instants, and the conversion of the m into the nasal mark supplies the half instant. In prosody the word is a long syllable, but in modulated reading or recitation its prosodial quantity is a protracted circumflex sound.]

The fruit of such adoration is next described.

# XXIX.

Thence the right knowledge of the reverted perception, and the removal of obstacles.

From that repetition and that reflection the right knowledge of the "reverted perception" (pratyakchetaná) is effected in the case of Yogís. That "perception" (chetaná) or power of seeing, which turns towards its own internal organ, withdrawing itself from (or in opposition to worldly) objects, is called "reverted perception" (pratyak "turning back," chetaná "perception") and a "right knowledge" (adhigama) of it is thereby acquired. The "removal" (abháva), i. e., the counteraction of the power of the obstacles about to be described is also effected.

[The natural function of the senses is to extend outwards, in order to receive the impressions of external objects and carry them to the sensorium, but that being suppressed by the Yogí, the senses turn inwards and find their object within, and therefore the function is called reversed, or reflex. The object of this roundabout way of description is to say that the senses hold communion exclusively with the soul.]

Now, a doubt arising as to what are the obstacles? he says:-

# XXX.

Disease, Langour, Doubt, Carelessness, Idleness, Worldly-mindedness, Mistaken notions, Unattainment of any stage of abstraction, and Instability therein; these, causing distractions, are the obstacles.

These nine, impelled by the force of foulness and darkness, become the causes of "distractions," i. e., by these enemies to concentration the thinking principle is disturbed. Of the nine:—

- (1) "Sickness" (vyádhi) is fever and the like, resulting from disordered humours.
- (2) "Langour" (styána) is an indisposition of the thinking principle to work.
- (3) "Doubt" (sañśaya) is the disposition of the thinking principle which relies on both sides of a question, as whether Yoga is practicable or not.
- (4) "Carelessness" (pramáda) is a disposition not to exert, or indifference in performing meditation.
- (5) "Idleness" (álasya) is a heaviness of the body and of the thinking principle, which is the cause of want of interest in matters relating to Yoga.
- (6) "Worldly-mindedness" (avirati) is the inclination of the thinking principle to enjoy the pleasures of the world.
- (7) "Mistaken notion" (bhrántidarsana) is wrong perception, such as taking a bit of mother-o'pearl to be silver.
- (8) "Unattainment of any stage" (alabdha-bhúmikatva) is not attaining, for some cause or other, a particular stage of abstraction.
- (9) "Instability" (anavasthitatva) is the condition in which the thinking principle having attained a stage cannot abide in it.

These being opposed to the practice of concentration of meditation, are called "obstacles," (antáráyáh).

To shew that there are other causes which produce distraction of the mind, he says:—

# XXXI.

Pain, Distress, Trembling, Inspiration and Expiration are the companions of distractions.

Whenever from any cause distractions are produced then pain &c., come on. Thereof—

- (1) "Pain" (duhkha) is a modification of the foulness of the thinking principle; it is characterised by pain, which living beings exert to remove.
- (2) "Distress" (daurmansya) is the agitation of the mind proceeding from external or internal causes.
- (3) "Trembling" (angamejaytva) is the shaking of the body which causes unsteadiness in the posture (of a Yogi).
- (4) "Inspiration" (śvása) is a drawing in of the external air. The expulsion of the air from the lungs is "expiration" (praśvása).

These existing along with the (other) distractions, should be removed by the exercise and dispassion already described; (A. XII) and therefore they are noticed here.

[Pain here referred to is described in the Pátanjala Bháshya as of three kinds: mental, physical and supernatural. That which affects the mind without touching the body is mental, that which proceeds from disorders in the body is physical, and that which proceeds from evil spirits &c., is supernatural. The Sáakhya Karika notices all the three. (Wilson's Sánkhya Káriká, p. 2.)

The Pátanjala Rahasya gives pídá 'disease' as the equivalent of Duhkha.

Another expedient for overcoming the obstacles with their accompaniments is now being pointed out.

# XXXII.

For their prevention let there be exercise on one principle.

For the "prevention" (pratishedha) or obstruction of those distractions, let there be "exercise" (abhyása) or repeated application of the thinking principle to some one selected "principle," (tattva), from the force resulting from which arise the condition of concentration, and thereby the distractions subside.

[In former aphorisms meditation has been declared to be of two kinds: conscious and unconscious, or seeded and seedless. The object here is to inculcate the necessity of constant exercise of the first, or the seeded form, to steady the mind, and prepare it for the more arduous and difficult phase in which there should be no object upon which to meditate, or the state in which, in the language of Wordsworth, "thought is not." The highest form of conscious meditation is intelligent communion with the soul, but this too is not at once practicable, and the instruction is that any one of the twenty-five categories may be taken up for meditation, so that the mind may be trained to the habit of concentrating itself at any one point at pleasure, and of remaining in that state of concentration without fatigue.]

Now he describes another expedient with advertence to certain works which help to purify the thinking principle.

## XXXIII.

The cheerfulness of the thinking principle, through friendliness, compassion, complacency and indifference in regard to happiness, grief, virtue and vice.

"Friendliness" (maitri) disposition to be friendly. "Compassion," (karuná) mercy. "Complacency" (muditá) to be pleased. "Indifference" (upekshá) to feel neither pleasure nor pain. These feelings should be felt, in due order, for the happy, the grieved, the virtuous, and the sinful. Thus, to the happy one should be friendly, (saying) "blessed is their happiness;" and not be envious to them. For persons in grief he should show mercy, and desire how to relieve them from their grief, and not remain indifferent to their suffering. To the virtuous, with a view to encourage virtue, he should express satisfaction, and not be envious of them (say-

ing) "Forsooth, are these virtuous"? For the vicious a feeling of indifference should be practised, neither encouraging nor hating them. In the aphorism, the word "happiness" &c. are intended to stand for persons possessing those qualities. These feelings of friendliness &c., producing cheerfulness in the thinking principle, easily bring on the condition of Samádhi. These acts are external (and not intrinsic parts of the Samádhi). Even as in arithmetic, addition and the like are useful in the calculation of alligation, &c., (but are not in themselves integral parts of the main object), so the feelings of friendship, &c., antagonistic to envy, passion &c., producing cheerfulness, prepare the thinking principle for the conscious form of Samádhi. Passion and envy are the chief causes of distractions. When these are thoroughly eradicated, the cheerfulness induced, effects the concentration of the mind (to one object).

[The Aphorism suggests a second expedient that of cheerfulness. Unless the mind is cheerful it cannot be steady, and this cheerfulness is to be brought on by friendliness towards the happy, compassion for those who are in distress, complacency in regard to virtue, and indifference in respect to vice. Indifference in respect to vice might at first sight appear a very mild feeling, but hatred, detestation or other strong manifestation of feeling towards vice would mar cheerfulness, and itself be a cause of pain and unsteadiness; hence it is avoided.]

He points out another expedient.

### XXXIV.

Or by expulsion and retention of the breath.

"Expulsion," (prachchhardana) means the throwing out of the air from the lungs in a fixed quantity through a special effort. "Retention" (vidháraṇa) is the restraint, or stoppage of the motion of breath for a certain limited time. That stoppage is effected by two acts—by filling the lungs with external air, and by retaining therein the inhaled air. Thus the threefold praṇa-yama, including the three acts of expiration, inspiration and retention of breath, fixes the thinking principle to one point of

concentration. All the functions of the organs being preceded by that of the breath—there being always a correlation of breath and mind in their respective functions,—the breath when overcome by stopping all the functions of the organs, effects the concentration of the thinking principle to one object. The Kgama proclaims its power of destroying all defects thus: "All obstructive functions are caused by faults." Hence, by its destroying faults, it becomes effectual in producing concentration of the mind.

[The definition of "retention" (vidharana) by the terms "stoppage of motion" (gativichchheda) is obviously faulty, but as the aphorism refers to "retention" immediately after the "expulsion" (prachchhardana) and the attempt to retain the breath after it has been fully expired would be futile, it is necessary to inspire before the breath can be retained, and the commentator is obliged to include that act along with the retention. The Pátanjala Bháshya calls the retention to be Pranáyáma (vidhárana pránáyamah), and in the Sánkhya Sútra this meaning is accepted. It is, however, not the generally accepted mean-All other Yogic and Tántric works regard the three acts of expiration, inspiration and retention performed in specific order, to constitute the Pránáváma. The order is not always the same. Some have expiration first, inspiration next, and retention last. Others place inspiration first, retention next, and expiration last. The word mátrápramána in the commentary, which I have rendered into "fixed quantity," has been rendered into svalpa or "little" or "slowly" in the Pátanjala Bháshya; but it does not express the true technical meaning. The object of the mátrá is to imply a fixed period of time. According to the Skanda Purána a mátrá is equal to the time required in one breathing, (Eka śrásamapi mátrá pránáyáme nigadyate), and to imply that this breathing must be natural, the Yoga-chintámani adds that this breathing should be during sleep (when there is no violent effort). Nidrávasangatasya puñso yávatkálenaikaśváso gachchhatyágachchhati cha távatkálapránáyámasya mátretyuchyate.) And this

period is equal to two and a half palas. (Sárddha svása paladvayátmakah kálah, pránáyáma kála siddhah.) The pala here means the period occupied by a twinkling of the eye. The mátrá is obviously taken as a unit, and of these from 1 to 24 are devoted to a pránáváma according as it is inferior, middling, or superior. The mode of reckoning the time to be devoted to each act is regulated in one of two ways; 1st, by so many repetitions of the syllable Om, or the mystic mantra of the performer, or the specific mystic syllables (vija) of that mantra; 2nd, by turning the thumb and the index finger of the left hand round the left knee a given number The time devoted to inspiration is the shortest, and to retention the longest. A Vaishnava in his ordinary daily prayer repeats the Vija mantra once while expiring, 7 times while inspiring, and 20 times while retaining. A Sakta repeats the mantra 16 times when inspiring, 64 times while retaining, and 32 times while expiring. These periods are frequently modified. details vary according to each particular form of meditation, and the capacity of the performer. As a general rule it may be said that longer is the retention the more proficient becomes the Yogi. The usual mode of performing the Pranayama is, after assuming the posture prescribed, to place the ring-finger of the right hand on the left nostril, pressing it so as to close it, and to expire with the right, then to press the right nostril with the thumb, and to inspire through the left nostril, and then to close the two nostrils with the ring-finger and the thum, and to stop all breathing. The order is reversed in the next operation, and in the third act the first form is required. This constitutes the Pranayama, and it may be repeated after short intervals according to choice for hours. The object avowed of this performance is the steadying of the mind. The Hatha-dipiká philosophises on this by saying, "by the motion of the breath, the thinking principle moves; when that motion is stopped, it becomes motionless, and the Yogi becomes firm as the trunk of a tree; therefore the wind should be stopped. As long as the breath remains in the body so long it is called living. Death is the exit of that breath, therefore it should be stopped."

("Chale váte chalam chittam niśchale niśchalam bhavet, Yogi sthánutvamápnoti tato váyumni rodhayet. Yávad váyuh sthito dehe tabajjívanamuchyate, Maranam tasya nishkrántistato vayum nirodhayet.")

Elsewhere the text asserts that this Pránáyáma is conducive both to health and longevity, and all minor works on Yoga and the Tantras generally expatiate at great length on the sanitary and the therapeutic advantages of practising it regularly at stated times. The Hatha-dípiká, in one place, says, "all diseases disappear in him who devotes himself to the Pránáyáma; without it in the state of practising Yoga every kind of disease arises." (Pránáyámádiyuktena sarvaroga kshayo bhavet, ayuktábhyása-yogena sarvaroga samudbhavah. The idea seems to have travelled to the far West, and the spiritualists in America have accepted it as a recognised maxim of their system. Many spiritualists practice this Pránáyáma under the name of "deep breathing," and A. J. Davis, one of their apostles, in his "Harbinger of Health" (pp. 52-53), gives the following directions for curing diseases through its means.

"First, if your weakness be general, and the blood is loaded with cold matter, lay flat down on your back, and, while breathing deep, and slow, and uniformly, will yourself to become healthy—in your feet and hands, in your knees and elbows, in your hips and shoulders, in your bowels and liver, in your lungs and brain! The heart will take care of itself. In cases where the weakness is generally distributed, all you are required to practice (while so prostrated and respiring) is the art of concentrating your Will and desires simultaneously on the extremeties first; then work upward and inward progressively; and when, in the lapse of ten minutes of steady, deep breathing, you have reached the brain, repeat the process in the ascending scale, as indicated in the manner aforementioned.

"By this Pneumogastric treatment of yourself, you will receive spiritual strength from the air—nothing is more certain! When, by practice, you can breathe deeply and heroically, and at the

same time put your Will upon the restoration of the general system, the art of fixing your mind upon some particularly diseased part will become less and less difficult. Consumptive persons, by simply breathing profoundly, and willing systematically, may enlarge their chests and lungs beyond the possibilities of disease. Persons of cold temperature, with irregular habits and bad practices, may "right about face" and become harmonially healthy. Learn to depend upon yourself—use the infallible remedies of Nature—and, in spite of priest or doctor, you will 'pass from death unto life.'

"TIME OF EXERCISES.—In acquiring this psychological power over the destinies of your bodily state, and in becoming a Self-healing Institution, whether home or abroad—it may be necessary to practice (either while on your back, or standing, or walking, or riding,) perhaps three times in each twenty-four hours. Never just before meals, nor soon subsequent to them; but the true time is when chilification is going on; about 90 or 120 minutes after eating. The spirit world will aid you, by forming a secret conjunction with the *pneumogastric* conductor. It is certain, gentle sufferer; do not permit yourself to doubt. Nothing is too good in Nature, in matter, in spirit, or in truth."

In pointing out another expedient, he foreshadows the conscious form of meditation.

#### XXXV.

Or cognition resulting from sensuous objects may be the cause of steadiness.

"Of the mind" (manasah is understood to) complete the sentence. "Sensuous objects" (vishaya) are odour, taste, colour, touch and sound, and that in which these reside as objects is vishayavati, the cognition whereof causes the steadiness of the mind. Thus, by directing the thinking principle to the tip of the nose, the cognition of spiritual odour is effected. In the same way the cognition of taste may be effected at the tip of the tongue, the cognition of colour at the forepart of the palate, the cognition of touch at the

middle of the tongue, and the cognition of sound at the root of the tongue. Thus the cognition of spiritual sense-objects resulting through one or other of those organs becomes the cause of the concentration of the mind. This is to encourage Yogis in the belief that the Yoga has a fruit.

By this commentary the meaning of the text remains perfectly unintellegible to the uninitiated. The reason is, the commentator takes for granted that the rudimentary principles of Yoga are known to his readers. The purport is that in the act of Pránáyáma (as explained in A. XXXIV) when the Yogí directs his mind to the tip of his nose &c., he derives in the places mentioned a sense of those objects which is ordinarily acquired by their natural organs, and having done so, he feels no inclination to exercise those natural organs, and his mind settles down into undisturbed contemplation of the object to which he directs his mind. commentator uses the word divya for which I use "spiritual" as the equivalent. The P. Rahasga uses alaukika or "supernatural" as the equivalent. The word pravritti in the text has been taken by the P. Bhasya to be equal to sanvit or cognition. In the commentary above and elsewhere the word manas mind has been sometimes used for chitta, thinking principle].

He describes another expedient of the same kind.

### XXXVI.

Or a sorrowless extremely luminous (disposition being produced causes the steadiness of the thinking principle).

(The sense of the aphorism must be completed) by the terms, "disposition being produced causes the steadiness of the thinking principle."

The word "lumen" (jyotis) means the manifestation (of the quality) of goodness. When it exists in its fulness, in any disposition it is called "extremely luminous" disposition (iyotismati). "Sorrowless" (viśoka) is that disposition in which the power resulting from the exercise of the delightfully pure element (goodness)

has removed the grief which is produced by the quality of foulness. It steadies the thinking principle. The purport of this is this:—when the thinking principle is in the quality of goodness located in the cup of the lotus heart as on the waveless milky ocean, and the sensuous functions are all destroyed by the light of knowledge, the steadiness of the thinking principle results as a matter of course.

[Briefly, the purport is that when the thinking principle is totally griefless, and manifest in the extreme refulgence of the quality of goodness, it is steady, and has no cause for vacillation.]

In course of pointing out another expedient, he describes the object of the conscious form of meditation—or discriminate meditation.

### XXXVII.

Or the thinking principle taking a passionless object (becomes the cause of the mind's steadiness).

The phrase "becomes the cause of the mind's steadiness" is understood to complete the sentence.

"The Passionless" (vitaraga) are those who have abandoned all longings for sensuous objects, and their thinking principle, which has destroyed all pain, by being made the object of thought, becomes the cause of steadiness.

[The next expedient is the making the thinking principle of those who have overcome all passions the object of contemplation. Váchaspati Miśra explains this by saying "the passionless are Kṛishṇa Dvaipáyana and others. To make their thinking principle the object of thought is to rely thereon. Vítarágáh Kṛishṇadvaipáyana prabhṛitayah. Teshám chittam tadevávalambanam, tenoparaktamiti.]

He describes another expedient of this kind.

### XXXVIII.

Or reliance on knowledge resulting from dream or sleep.

"Dream" (svapna) is the perception by the thinking principle alone of the soul's agency when the functions of the external organs are dormant. "Sleep" (nidrá) has been already defined (A. X). The knowledge which results from "reliance" thereon, i. e., reliance on dream or reliance on sleep, produces steadiness of the thinking principle.

[Although sleep has been defined to be absence of consciousness, the Yogis believe absence of consciousness to be a kind of knowledge. (See. A. X.) Váchaspati Miśra gives an illustration to show how the beatific vision of an image of Maheśvara may, on waking, tend to steady the thinking principle in the contemplation of any particular object. Perfectly sound sleep of which on waking we know only that we have slept well and nothing more, is also favorable to steadiness in the same way, perfect calmness of the mind being thereby produced.]

Different men having different tastes, Yogis may affect each a different expedient according to choice, and by meditating thereon attain his object (scil. steadiness of mind). To stablish this he says—

### XXXIX.

Or by meditating according to one's fancy.

By thinking on anything according to choice, whether external, as the moon, or internal, as a plexus of arteries, the thinking principle becomes steadied.

[The object of this aphorism is to show that by constantly reflecting on any object of choice, the habit is acquired of keeping the thinking principle confined to one object. The choice of course does not extend to carnal objects, for they would tend to excite, instead of allaying, the passions. The moon, or the sun, or other similar object has no such tendency, and certain plexuses within the chest and the abdomen which are believed to be the seats of the thinking principle, are held particularly beneficial in producing steadiness.]

Having thus described the different methods, he proceeds to point out what the fruit thereof is.

#### XL.

His mastery extends from the minutest atom to the limit of infinite magnitude.

Having by these means acquired steadiness of the thinking principle, the Yogi, by thinking on minute objects, acquires unfailing "mastery" (vaśikára) over the minutest atoms, i. e., his thinking principle is not baffled even by the reflection of the most minute objects, such as the minutest atoms. In the same way, the reflection of big objects, like the sky &c., to infinite magnitude, never causes any disturbance of the thinking principle, i. e., it becomes independent everywhere. Such is the meaning.

[The purport is obvious. When steadiness is once fully acquired, the thinking principle acquires mastery over every thing, and nothing can baffle it. The result of this perfect nature is transcendantal power over all material and spiritual objects: of this full illustrations will follow in Chapter III. The P. Bháshya adds that when the thinking principle of the Yogí is perfect in this respect, it does not any longer care for the appliances of exercise elsewhere enjoined. Tadvašíkárát paripúrnam yoginaśchittam na punarabhyásakritam parikarmápekshate iti.]

What becomes of the condition of the thinking principle purified by these methods, he now proceeds to describe.

### XLI.

To him of overpowered faculties, there are a concentration and a consubstantiation in (matters relating to) the perceiver, the means of perception, and the perceivable, as in a transparent gem.

He, whose faculties have been overpowered, is "of overpowered faculties" (kshinavritti). With reference to him there is, in regard to the objects of his faculties, no distinction about the perceiver, the means of perception, and the perceivable, and there result a "concentration" and a "consubstantion." Tatsthatva is concentration in it, (ekágratá). "Consubstantiation" (tadanja-

Digitized by Google

natva) is becoming of it, for when the thinking principle is lowered, (or reduced in its carnal functions in the way described,) the object of meditation attains superiority. The meaning is, that such a condition (samápatti), or modification to that form, results.

Of this an example is given. In the case of "a transparent gem" or clear rock-crystal jewel, whatever colour it dwells upon, the same it obtains. In the same way in the transparent, clear thinking principle the form of the object thought of is imposed.

Although the text gives the perceiver, the means of perception, and the perceptible, but, according to the order of precedence, the terms should be understood to stand as if written "perceptible, means of perception, and perceiver," for first the meditation is directed to the perceivable; then it is devoted to the perception; and then it is confined to the perceiver, which is mere egoism; for in the case of the soul alone there can be no thinking. Even so, the thinking principle tinged by a substantial or a subtile object of perception assumes its character. In this sense the condition is implied also to the perceived.

[The word kshina in the text means weakened, but this weakness is not general; according to the P. Rahasya it is confined to those subjects which are not thought of, the power remaining in full force in connexion with the special object of thought: kshina-vritteh álambanavishayátirikta - vishayanirúpita - vrittisunyasya. Tatsthatva is literally being in a thing, tat 'there,' and sthá "to be reposited;" but the commentator gives the equivalent concentration, ekágratá. Tadanjanatva is literally being tinged thereby, and the stock illustration of the crystal being coloured red by the shoe-flower placed in it is adduced; but the commentator prefers the equivalent tanmayatva " being of that substance." He is, however, not singular in these interpretations. The P. Bháshya amplifies the explanation by adding that when the soul, as agent or perceiver, is made the object of thought, the thinking principle becomes manifest in the special form of that soul, and when the emancipated soul is thought upon the thinking principle becomes of its special form. Grihitripurushálam-banoparaktam grihitripurushasamápannam grihitripurusha-svarú-pákárena nirbhásate. Tathá muktapurushálambanoparaktam muktapurushasamápannam muktapurushasvarúpákárena nirbhásate.]

Having explained the conditions, he now points out its four-fold differences (in three aphorisms.)

### XLII.

The argumentative is that which is influenced by the fancy of word, meaning, and understanding.

That which is perceivable by the organ of hearing, or is an explosion or bursting of sound (sphota), is (technically sound or) "word" (śabda). "Meaning" (artha) is (the sense conveyed by the word indicating) a genus (such as the cow or the horse). "Understanding" (jnána) is a function of the intellect in which the quality of truth prevails (in preference to the other two qualities). "Fancy" (vikalpa) has been already defined (A. IX) "Affected" (sańkirna) influenced by them, i. e., by the three, words &c. That modification, in which the three (words &c.) are apparent in an undefined fanciful shape, (i. e., their relations are doubtful in the mind), as the word gau "a cow," meaning a cow, and conveying the notion of a cow, is called "argumentative," (savitarka.)

[The conditions adverted to in the preceding aphorism are four-fold, and thereof the first is called argumentative, inasmuch as in that condition the thinking principle fancies or doubtfully accepts a thing without positive discrimination of the relations between a word or its meaning and the idea conveyed by it. The P. Bháshya explains it by saying, "Gau is the word, a cow is its meaning, and the idea is that of a cow, and accepting these distinct positions in an undivided form." Gauriti śabdo Gaurityartho Gauriti jnánamityavibhágena vibhaktánámapi grahanam drishtam. The P. Rahasya puts it more clearly by saying "when on hearing the word there is a doubt as to whether the gau is a word, or it is

a meaning, or it is an understanding. Gauriti s'abde s'rute sati gauriti s'abdo vá gaurityartho vá gauriti jnánam vá evamvikalpah. (See p. 18.) This is an inferior condition.

The word sphota, which I have rendered into "bursting," is the technical name of the sound which is eternal, and of which spoken words are but manifestations. The theory of some grammarians is that words are eternal, and they become manifest when spoken. Dr. Ballantyne, in his essay on Hindu Philosophy, has given a full account of this dogma.

The opposite of it or the non-argumentative is next described.

### XLIII.

That is non-argumentative in which, on the dissolution of memory, the meaning alone without any definite identity is apparent.

When the memory of words and of their meaning has subsided, and the shape rises manifest and distinctly graspable, excluding the sense of understanding, and appearing as if devoid of a definite identity, it is "non-argumentative."

[The P. Bháshya explains the purport thus: when the intellect, intent upon the form of the object of acceptance, forsakes the accepting understanding which is like itself, and becomes solely of the form of the object, i. e., it becomes of the form of the object accepted, it is non-argumentative. Gráhyasvarúpoparaktá prajná svamiva prajnárúpam grahanátmakam tyaktá padárthamátrasvarúpá gráhyasvarúpápanneva bhavati sá nirvitarká samápatti.]

To indicate varieties of it, he says:

### XLIV.

By this the deliberative and the non-deliberative as pertaining to subtile objects are also described.

"By this," i. e., by the explanation about the argumentative and the non-argumentative conditions, the deliberative (savichárá)

and the non-deliberative (nirvichárá) conditions have been described. How are the latter? "Subtile objects," (sukshmavisaya)—
"subtile" rudimentary matter and the organs are so called. By this the former two propositions are madé to refer to gross objects. They are dependant on gross matter, whether connected with the ideas of words, meaning, and understanding (as in the case of the argumentative form,) or without them (as in the non-argumentative form.) "The deliberative" (savichárá) is that which is an abstract notion defined by place, time, quality, &c. "The non-deleberative" (nirvichárá) is that in which the abstract notion is manifest as a mere substratum of quality, perfectly independent of all ideas of place, time, quality, &c. These refer to subtile objects.

[The object aimed at is to assign the argumentative and the non-argumentative conditions to gross matter, and the deliberative and the non-deliberative to subtile objects. The distinction seems to be purely technical, implying only slight differences.]

To explain how far this subtile object extends, he says:

### XLV.

This subtile objectivity terminates in the indissoluble.

What has been described about the object of the deliberative and the non-deliberative conditions being subtile objectivity extends to the indissoluble. That which does not merge into anything, nor indicates or implies anything is the "Indissoluble" (alinga) or First Principle (nature, Prakriti), and subtile objectivity extends to that limit. Now in the resolution of qualities, there are four stages, viz., 1, defined character, (višishtalinga); 2, undefined character (avišishtalinga); 3, mere character (lingamátra); 4, devoid of character, or indissoluble, (alinga). The objects of defined character are the (gross) elements. Those of undefined character are the subtile elements and the organs. Mere character is indicative of the Intellect; and devoid of character, the First Principle. Hereby it is said that there is nothing more subtile than the First Principle.

The word linga has been defined to be that which indicates or characterises, a mark or sign which is inseperable from it. and, I believe, the word character is its nearest equivalent. The First Principle or Prakriti is called alinga or that which is without anindicator, because by itself it does not specifically indicate anything, and is the subtlest of the categories, and there is nothing more subtile. "It may be urged," argues the P. Bháshya, "that the soul is more subtile than the first principle, but, though it is true that the characterless (alinga or Prakriti) is more subtile than the characterised, still the same cannot be the case with the soul, since the soul is not the material but the instrumental cause of character, and therefore the utmost limit of subtility must rest with the First Principle." Nanvasti purushah sukshma iti. Satyam yatha lifiqat param alifiqasya saukshmyam, nacháivam-purushasya, kintu lifigasya anvayí-káranam purusho na bhavati hetustu bhavatiti, atah pradhane saukshmyam niratisayam vyákhyátam.]

He now points out the necessity for these mental conditions.

### XLVI.

These verily constitute meditation with a seed.

"These verily," i. e., the conditions above described, exist with a seed or object. "With a seed," (savija) means conscious meditation, (or Samádhi having a distinct recognition,) because such meditations have always something to rest upon.

[These four conditions have been already described in the commentary on Aphorism XVII, and call for no further remarks here.]

Now, these (conscious conditions) maturate into the non-deliberative condition, and therefore he describes the fruit thereof.

### XLVII.

In the purity of the non-deliberative (condition) there is intellectual contentment.

"Non deliberativeness" has been already defined. (Aph. XLIV). "Purity" (vaisáradya) means freedom from dirt. The non-argumentative condition is superior to the argumentative. To that the deliberative which has a subtile object in view, (is superior). Again, the non-deliberative, which has no object in view, is superior to the preceding. When by rigorous practice "purity," as the condition of freedom from dirt, is attained "intellectual contentment" results, i. e., the thinking principle, being free from pain and longing, becomes fit to flow in an even course. This is the purity of the thinking principle, abidence in which is steadfastness (Aph. XXXII).

[The four conditions are graded in due order, and the last is declared to be the best of them, because in the highest purity of that condition there is perfect intellectual contentment, in which one can behold all knowledge like one seated in the palace of wisdom can look, as from the top of a mountain, upon groaning mortals below on earth, without being in any way disturbed. Prajnáprásádamáruhya asochyah sochatojanán, Bhúmishthániva sailasthah sarván prájnonupasyati.]

He next explains what happens when this condition is attained.

### XLVIII.

In that condition knowledge becomes truth-supporting.

That "knowledge" (prajná) which supports the "truth" (rita) or reality, and never permits it to be covered by misconception (A. VIII) is "truth-supporting" (ritambhará), and in the condition (aforesaid) this is acquired. With the light of that knowledge the Yogí perceives everything in its true character, and acquires the highest Yoga.

[In the next aphorism it will be shown that this perfect knowledge is the same with the transcendental power of knowing things, independently of the ordinary means of ascertaining truth.]

Its distinction from other forms of knowledge is now to be explained.

### XLIX.

The knowledge which results from testimony and inference is general, (and differs from this) which has a specific object (in view).

"Testimony" (s'ruta) is knowledge founded on sacred texts. "Inference" (anumána) has been already defined (Aph. VII). The knowledge which results from these two has generals for its object, since neither words nor characteristic signs are able, like the organs of sense, to convey a knowledge of particularities. While this knowledge (the one under notice), resulting from the purity (fulness) of the non-deliberative condition, is distinct from them, inasmuch as it has a speciality for its object. When one is in the condition of this knowledge, the truth of all subtile, intercepted, and remote objects becomes manifest in a clear form. The advice is, that for this reason it is proper that every exertion should be made by Yogís for the attainment of this knowledge.

[The transcendental powers referred to above are here described to be the power of observing things which are so subtile, or so intercepted, or so remote that they cannot be observed by the ordinary appliances of perception.]

He now describes the fruit of this knowledge.

#### L.

The residuum of this is opposed to all other residua.

"The residuum" (sañskára Aph. XVIII) which is produced by that knowledge, obstructs all other residua, whether arising during worldly condition or during meditation, i. e., it renders them incapable of achieving their respective works. Since the residua produced by knowledge being absolute, are more powerful, they are able to preclude all residua resulting from non-absolute knowledge. The purport is that for this reason that absolute knowledge should be exercised.

[The purport of this and of the next aphorism has already been explained in the comments on aphorisms XVII and XVIII.]

Having thus described conscious meditation, he now explains the un-conscious form of meditation, (Aph. XVIII).

### LI.

On the removal of this also, everything being removed, there is meditation without a seed.

"Of this," i. e., of conscious meditation. "Removal" (niro-dha) is dissolution. On its dissolution all functions of thought melting into their causes, and the mere residua which arise in this state being also rejected by the conviction "this is not, this is not," meditation without a seed becomes manifest. On this being accomplished the soul (purusha) becomes pure, and abides solely in its own nature.

The P. Bháshya explains the aphorism thus: "That meditation is not only antagonistic to the impressions of the Samádhi state, but also to the residua left by those impressions. But how do the residua of the suppressed (nirodha) state remove the residua of the meditative state? By the influence of the duration of the suppressed state the existence alone of the impressions produced by the suppressed thinking principle is perceptible. As the thinking principle then merges into its own natural form along with all the impressions of the waking, the meditative, the suppressed and the isolated states, their residua can no longer be antagonistic to the natural state of the thinking principle, nor the causes of its (separate) existence. since the thinking principle, divested of its functions, along with the residua of the isolated state, is suppressed, and in that suppression the soul resides in its own form, it is called pure and liberated."

Now in this (chapter) have been described Yoga, the subject of the work (A. I), its definition by the words the cessation of the thinking principle (A. II), exercise (XIII), dispassion (XV), the

Digitized by Google

nature of the two means and their varieties (XVI, the conscious and the un-conscious forms of Yoga, the inferior and superior Yoga (XVII—XVIII), the various means of exercising Yoga, easy means of accomplishing it (XIX—XXIII), definition of God (XXIV), his proof (XXVIII), greatness (XXVI), indicator (XXVII), mode of worship (XXV), and its results (XXIX), the perturbations of the thinking principle (XXX), and the pains thereon consequent (XXXI), the means of obviating them by study and benevolence (XXXII-XXXIII), regulation of breath (XXXIV), condition preceding the conscious and un-conscious meditations (XXXV), meditation with a seed, mental afflictions (XLII), their definitions (XLII-XLIV—XLV), their fruits (XLVI—XLVIII), their object (XLIX), and meditation without a seed (LI). Thus is the Yoga chapter explained.

[The above summary has not been translated literally. The original is interrupted by a number of participles and explanatory words which have been omitted as they would have served only to make an uncommonly long sentence very much involved.]

This is the end of the first quarter or Yoga chapter of the commentary entitled Rájamártanda on Patanjali's Institutes of the Yoga by the great king, the superior king, the illustrious Bhojadeva.

## CHAPTER SECOND.

May the three-eyed Lord of the universe, by whom has been disclosed the several means of obtaining the occult powers of the difficultly-achievable Yoga, be favourable to the attainment of the desired object!

Having in the first chapter explained the Yoga for those whose thoughts are collected, together with the means thereof, the author now, anticipating the question what should be the practice of the means for the achievement of the Yoga for those whose thoughts are in a waking (worldly) state, describes the Kriyá-yoga (practical Yoga), with a view to establish the mode of accomplishing it.

[This chapter is designed for persons who have not obtained control over their passions, but who are nevertheless desirous of practising those works which are calculated to train them for the performance of the highest branches of the Yoga, and to enable them to acquire supernatural powers (riddhis). Inasmuch as this training can be attained only through active exercise of certain duties, and those duties form the topics of this chapter, the chapter is called Kriyá-yoga or "Practical Yoga."]

Ι.

Asceticism, muttering, and resignation to God constitute the Practical Yoga.

"Asceticism" (tapas) is the observance of the fasts called Krichchhra, Chándráyana and the like enjoined in another Sástra (Dharma-śástra). "Muttering" (sádhyáya) is the inaudible repetition of particular mantras preceded by the Praṇava, (i. e., the syllable Om). "Resignation to God" (I'śvara-pranidhána) is the dedication to the Supremely Venerable all one's works, without

any concern for their fruits. These, it is said, are the Practical Yoga.

[This aphorism defines what Practical Yoga is. It includes the three acts of Asceticism, Muttering, and Resignation to God. The first includes all those acts of fasting and the like which the Smriti ordains for the mortification of the flesh. In this sense tapas would be best rendered by religious austerity or self-denial, but the examples given are included under the head of penance. The Yogis do not exclude any of them, nor, except in the form of seats &c., add any new form of penance. The Krichchhra named in the commentary is by some believed to be the same with the Prájápatya, and by others with the Sántapana. The first is effected by eating once a day for three days in the morning, then once in the night for three days, then subsisting for three days on food given, unasked, as alms, and lastly fasting for three days. The fast is absolute, and not even a mouthful of water is allowed to be drunk. The second is effected by living for six days on the five products of the cow and water in which kuśa grass has been steeped, and absolutely fasting on the 7th day. The Chandrayana has several varieties, but all of them are regulated by the moon's age, the food being daily reduced by one mouthful from the first day, till on the newmoon no food is taken, and then on the next day beginning with one mouthful the full allowance is got on the day of the fullmoon. These penances are ordained for particular heinous sins. In citing their names it is not the object of the commentator to enjoin that these particular penances should be regularly practised, but simply to cite examples. The Hathadipiká enjoins some forms of asceticism suited to the Rája-yoga. The object is, there should be constant mortifying of the flesh so as to subdue its longings.

Muttering, like the last, is a part of the Smriti ritual, largely dwelt upon in the Tantras. Every householder has a particular mantra which he is required to repeat for a certain number of times every day, the number varying from twelve to many thousands according to choice. The muttering is so done as not to be audible to a bystander, but in a manner so that each repe-

tition may be clear and distinct, and fit to be counted by the mutterer. The P. Bháshya and the P. Rahasya add that sádhyáya implies either the muttering of a mantra, or the study of that s'astra which relates to emancipation. Pranavádi-pavitránám japo mokshas'ástrádhyayanam vá.

Resignation to God (pranidhána) has been already explained on p. 28.

These are essentially necessary as preliminary practices, but they do not constitute the Yoga itself.]

(To the question) of what use are these, he replies:

### II.

It is for the purpose of the contemplation of Samá-dhi and for weakening afflictions.

"Afflictions" (kleśáh) will be presently described (II, III.) To "weaken them" is to make them unfit for their respective works. "Samádhi" (meditation) has been already explained (I, xx.) Its "contemplation" (bhávaná) is repeated cogitation of it in thought. That Yoga which has these contemplation and weakening for its purpose (artha), object, is so called (kriyá-yoga). What is said is this: These mortifications, &c. when practised, weakening the afflictions of the ignorance residing in the thought, become accessories to Samádhi. Therefore the advice is that the Yogí should first turn his attention to this Practical Yoga.

[The purport of this aphorism has been already anticipated in the remarks on the last preceding Aphorism.]

It has been said (above that the Practical Yoga is wanted) for the purpose of weakening the afflictions, and what those afflictions are he now describes.

### III.

Ignorance, egoism, desire, aversion, and ardent attachment to life are the five afflictions.

"Afflictions" (kleśáh) are the five, ignorance, &c., which will be (presently) described. These, being of an obstructive character, i. e., producing distress, become the object of the term affliction. These, abiding in the thinking principle, strengthen the modifications of the (three) qualities which constitute mundane existence.

[Here the names of the afflictions are given, but their definitions are reserved for subsequent discussions. The reason why they are called "afflictions," is explained to be that they tend to promote those modifications of the thinking principle which the three qualities of goodness, foulness, and darkness tend to for worldly purposes. In other words, those functions which attach the mind to the world are afflictions, because they stand in the way of emancipation.]

Although all these are equally afflicting, nevertheless ignorance, being the source (of all of them), is the chief, and to establish this he says:

### IV.

Ignorance is the field of those which follow, whether they be dormant, weak, intercepted or simple.

"Ignorance" (avidyá) is delusion; it is in fact the assumption of that being the soul which is not soul. It is the "field" (kshetra), or ground of production, of those which follow, i. e., egoism and the rest, and each of them may be in one of the four conditions of dormancy, &c. Wherever the reverse-idea-producing ignorance becomes weak, there egoism and the other afflictions are not seen to arise, for it is seen that where the mistaken notion exists there they arise, it follows, therefore, that ignorance is their source.

The "dormant, weak, intercepted or simple." Of these afflictions those which, existing in the thinking principle, do not, owing to the absence of an exciting cause, produce their

effect, are called "dormant" (prasupta), asleep. Thus in child-hood. Though residing in a child in the form of instincts those afflictions do not, from want of co-operation of an exciting cause, flare up.

Those afflictions are said to be "weak" (tann) which, becoming overpowered in their effort to perform their respective functions by their mutually contradictory inclinations, reside in the thinking principle in the form of instincts, but are not able to carry on their work without the aid of numerous auxiliaries. This is the case in the practising Yogi (who being engaged in one particular contemplation does not allow the afflictions to disturb his thoughts. They are in him, but in a condition of weakness produced by their non-indulgence).

Those afflictions are said to be "intercepted" (vichchhinna) which remain with their powers overcome by a particularly potent passion, as desire when the prevailing passion is aversion, or aversion when the prevailing passion is desire: being mutually opposed to each other, they cannot dominate at the same time, (one must for the time intercept the other).

Afflictions are said to be "simple" (udára) when, having their auxiliaries beside them, they carry on their respective functions. This is the case of the waking condition of those who follow not the ways of the Yoga.

Each of these four (afflictions) has ignorance for its root, and is also attended by it, for nowhere are the afflictions found existing by themselves as opposed to, or independent of, the attendant. When that ignorance, a mere falsehood, is removed by thorough knowledge, these afflictions, like roasted seeds, never sprout again. It follows that these are both rooted in, and attended by, ignorance; hence they are all implied by ignorance. The conclusion is that as all these afflictions are calculated to produce distractions of the thinking principle, it is the foremost duty of the Yogí to exert for their removal.

[In A. III the afflictions have been described to be five in number. In this the author shows that four of them owe their

origin, and are subject, to ignorance. He also shows that they are always present, though not always active. The causes of their want of activity are described to be dormancy, weakness and interception ]

He now defines ignorance.

### V.

Ignorance is the assumption of that which is noneternal, impure, painful and non-soul, to be eternal, pure, joyous and soul.

The assumption of a thing being what it is not, is "ignorance"  $(avidy\acute{a})$ . That this is its general definition follows from its distinctions as pointed out (in the aphorism). Thus the assumption of eternity in the non-eternal water jar and the like is ignorance. In the same way, the assumption of purity in impure objects, like the body and so forth, that of joy in pain, and that of the soul in the body (which is not soul, are results of ignorance). By these is explained the mistake of confounding vice with virtue and the useless with the useful.

[The P. Bháshya argues that although the word avidyá is formed of the privative particle a with vidyá "knowledge," it does not mean simple absence of knowledge, but a conception distinct and the opposite of it, and illustrates it by the examples of amitra and agoshpada, the former of which, though formed of a (absence) and mitra "a friend," does not mean the absence of a friend, but an enemy, and the latter, formed of a and goshpada "the footprint of a cow," does not mean the absence of the footprint of a cow, but a country. Tasyás chámitrágoshpadavadavastu sa tattvam vijneyam, yathá námitro mitrábhávo na mitramátram, kintu tadvirudhah sapatnah, yathá vágoshpadam na goshpadábhávo na goshpadamátram, kintu des'a eva, tábhyámanyat vastvantaram, evamavidyá na pramánam na pramánábhávah, kintu vidyáviparítam jnánántaramavidyeti.]

With a view to explain egoism, he says:

# LIST OF BOOKS FOR SALE

AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO. 57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

### BIBLIOTHECA INDICA.

## Sanskrit Series.

| Chaitanya-chandrodaya, Nátaka, 3 fasci                                      | 1   | 14  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Srauta Sútra, As'valáyana, 11 fasci.                                        |     | 14  |
| Látyáyana, 9 fasci                                                          | 5   | 10  |
| S'ankara Vijaya, 3 fasci                                                    | 1   | 14  |
| Dasa-rúpa 3 fasci                                                           | 1   | 14  |
| Kaushitaki Bráhmanopanishad, 2 fasci                                        |     | 4   |
| Sánkhya-sára, 1 fasci                                                       | 0   | 10  |
| Lalita-vistara, 6 fasci.                                                    | 3   | 12  |
| , Translation, 1 fasci                                                      |     | 0   |
| Taittiriya Bráhmana, 24 fasci.                                              | 15  | 0   |
| Taittiriya Sanhitá, 31 fasci                                                | 19  | 6   |
| Taittiriya Aranyaka, 11 fasci                                               | 6   | 14  |
| Maitri Upanishad, 3 fasci                                                   | 1   | 14  |
| Ks'valáyana Grihya Sútra, 4 fasci                                           | 2   | 3   |
| Mimánsá Darsana, 15 fasci                                                   | 9   | 6   |
| Tándya Bráhmana, 19 fasci.                                                  | 11  | 14  |
| Gopatha Bráhmana, 2 fasci.                                                  |     | -10 |
| Atharvana Upanishads, 5 fasci.                                              | Pa  | 2   |
| Agni Purána, 14 fasci.                                                      | 78. | 12  |
| Sáma Veda Sañhitá, 37 fasci                                                 | 27  | 32  |
| Gopála Tápaní, 1 fasci                                                      | -   | 30  |
| Nrisiñha Tápaní, 3 fasci.                                                   | 9   | 15  |
| Chaturvarga Chintámani, 36 fasci                                            | 21  | 5   |
| Gobhiliya Grihya Sútra, 12 fasci.                                           | 7   | R   |
| Pingala Chhandah Sútra, 3 fasci                                             | 1   | 34  |
| Taittiríya Prátis'ákhiya, 3 fasci.                                          | 1   | 14  |
| Prithiráj Rásu, by Chand Bardai, 4 fasci                                    | 3   | B   |
| Translation, Part II, 1 fasci.                                              | 1   | U   |
| Rájatarangini,                                                              | 1/2 | 0   |
| Mahábhárata, vols. III. and IV.,                                            | 40  | 0   |
| Purána Sangraha,                                                            | 1   | 0   |
| Páli Grammar, 2 fasci                                                       | 1   | 4   |
| Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, 5 fasci.                                 | 3   | 2   |
| Chhándogya Üpanishad, English, 2 fasci                                      | 1   | 4   |
| Sánkhya Aphorisms, English, 2 fasci,                                        | 1   | 4   |
| Sáhitya Darpana, English, 4 fasci                                           | 2   | 8   |
| Brahma Sútra, English,                                                      | 1   | 0   |
| Kátantra 6 fasci.                                                           | 6   | 0   |
| Kámandakíva Nítisára, 4 fasci. (Fasci. 1, out of stock.)                    | 2   | 8   |
| Kamandakíya Nítisára, 4 fasci. (Fasci. 1, out of stock.)  Bhámatí, 8 fasci. | 5   | 0   |
| Aphorisms of Sándalya, English, Fasci. 1.,                                  | 0   | 10  |
| Vavu Purána, 6 fusci.                                                       | 3   | 12  |
| Vayu Purána, 6 fusci                                                        | 7   | 0   |

| Prakrit Lakshanam, fasci. 1.,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 0                                              | 8<br>4<br>10                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Arabio & Persian Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                         |
| A'ın-i-Akbarı, Persian text, 4to., 22 fasci. Ain-i-Akbarı, English translation by H. Blochmann, M. A., vol. I, Farhang-i-Rashı'dı, 14 fasci., complete,                                                                                                                                                                     | 1 3 0 5 2 3 20 4 5 9 2 1 8 11 12 27 12 17 2 20 3 1 | 14<br>2<br>14<br>12<br>8<br>4<br>8<br>0<br>0<br>12<br>4 |
| MISCELLANEOUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                         |
| Journal of the Asiatic Society of Bengal from vols. XII to XX, 1843-51, to Subscribers at Re. 1 per number and to non-subscribers at Re. 1-8 per number; vols. XXIV, XXVI, XXVII, 1855, 1857-58, and vols. XXX, XXXIII to XLIX, 1861, 1864-80, to Subscribers at 1-8 per number and to non-subscribers at Rs. 2 per number. |                                                    |                                                         |
| Asiatic Researches, vols. VI. to XI. and vols. XIII. XVII. XIX. and XX. each                                                                                                                                                                                                                                                | 5 2 1 10 8 14 1 2 3 2 1 16 1 4 4 3 2 2             | 8<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                              |



# BIBLIOTHECA INDICA;

# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.

NEW SERIES, No. 478.



# पातञ्जलं यागस्चम्।

राजमार्ने खाखा दितम्।

# THE YOGA APHORISMS OF PATANJALI,

WITH THE

COMMENTARY OF BHOJA RAJA
AND AN ENGLISH TRANSLATION.

BY

RAJENDRALALA MITRA, LL. D., C.I.E. FASCICULUS II.

# CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1882.





# LIST OF BOOKS FOR SALE

AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,

AND OBTAINABLE FROM

# THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO. 57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

# BIBLIOTHECA INDICA.

## Sanskrit Series.

|     |                                                           | Rs.   | As. |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------|-----|--|
| 1.  | Atharvana Upanishads, Fasc. I-V @ /10/ each               | <br>3 | 2   |  |
| 2.  | Aśvaláyana Grihya Sútra, Fasc. I-IV @ /10/ each           | <br>2 | 8   |  |
| 3.  | Agni Purana, Fasc. I—XIV @ /10/ each                      | <br>8 | 12  |  |
| -4. | Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, Fasc. I-V @ /10/ each  | <br>3 | 2   |  |
| 5.  | Aphorisms of Sándilya, Fasc. I                            | <br>9 | 10  |  |
| 6.  | Aphorisms of the Vedánta, Fasc. III—XIII @ /10/ each      | <br>6 | 14  |  |
| 7.  | Brahma Sútras, Fasc. I                                    | <br>1 | 0   |  |
| 8.  | Bhámatí, Fasc. I—VIII @ /10/ each                         | <br>5 | 0   |  |
| 9.  | Brihat Aranyaka Upanishad, Fasc. II-IV, VI-X @ /10/ each  | <br>5 | 0   |  |
| 10. | Ditto English Translation, Fasc. II—III @ /10/ each       | <br>1 | 4   |  |
| 11. | Brihat San hitá, Fasc. I—III, V—VII @ /10/ each           | <br>3 | 14  |  |
| 12. | Chaitanya-Chandrodaya Nataka, Fasc. 1-III @ /10/each      | <br>1 | 12  |  |
| 13. | Chaturvarga Chintámani, Fasc. I—XXXVII @ /10/ each        | 28    | 4   |  |
| 14. | Chhándogya Upanishad, Sanskrit Fasc. I and IV @ /10/ each | <br>1 | 4   |  |
| 15. | Ditto English, Fasc. I and II @ /10/ each                 | <br>1 | 2   |  |
|     | (0 .: 1 .: 1                                              |       |     |  |

### VI.

Egoism is the identifying of the power that sees with the power of seeing.

"The power that sees"  $(drik-\acute{s}akti)$  is the soul (Purusha)." The power of seeing"  $(darsana-\acute{s}akti)$  is the internal organ produced by the quality of goodness unaffected by the qualities of foulness and darkness. What is said is, that the assumption of the two extremely different things,—the one being the enjoyer and the other the enjoyed—the active and the inert,—being the same is egoism  $(asmit\acute{a})$ . Thus, when nature (prakriti), though really devoid of the power of enjoying and of intelligence, fancies "I am the enjoyer," "I am the intelligent," the blunder is the affliction called egoism.

[The internal organ is a modification of the quality of goodness, which marks the distinction between itself and the things around it. In this state it is egotism; but when that internal organ ceases to perform this function, and only a sense of mere existence is felt in the thinking principle without any distinction of the self and the things around it is egoism. This definition was anticipated by the commentator in his remarks on A. xvii chapter I, (p. 19) and the author gives it here.]

He defines desire.

## VII.

Desire is dwelling on pleasure.

"Dwelling on pleasure" (sukhánuśayî) is lying on pleasure. The longing or thirst for pleasure on the part of him who had experienced it before, and is impelled by its remembrance, is the affliction called desire (rága).

[The root śi is "to sleep" or "lie down," and literally the translation of anus'ayi should be the sleeper, or that which lies on something, but idiomatically I prefer dwelling, as it conveys more clearly the idea intended by the author. Obviously he means the

Digitized by Google

dwelling on, or keeping alive in the mind, the idea of some object or other. Anusaya means "to follow" or "to pursue," and that would afford a very appropriate rendering of the term here, but in the next aphorism it has been used with reference to pain, and as no one pursues pain knowing it to be pain, that rendering cannot be adopted. It is true the word also means "repentance," and it may be assumed that the author has used the word in two different senses in the two aphorisms, but such an assumption would be unjustifiable in dealing with definitions. The author, in his aphorisms, has nowhere evinced any leaning for rhetoric or verbal ornament, and it is very unlikely that he should use the same word in two consecutive aphorisms in two contradictory senses, when his object is to make things clear, and not to confound.]

He next defines aversion.

### VIII.

Aversion is dwelling on pain.

"Pain" (duhkha) has been already defined, (C. I, xxx1). That which one, having experienced it, and remembering it, is averse to its means as undesirable, is the affliction called "aversion" (dvesha).

[Three of my MSS. has pratikúla-lakshnam for ukta-lakshnam. If that reading be adopted, the meaning would be "Pain is of an opposite nature," i. e., in the case of pleasure there is a longing or thirst to get the object, while in that of pain, the feeling is the reverse, or avoiding to get it.]

He now defines tenacity of life.

#### IX.

Tenacity of life is an attachment to the body which relates to the residua of one's former life, even on the part of the wise. The fear arising from the memory of pain from death endured in a former life prompts the constant wish, "May I not be separated from the body and its objects," and the attachment to the body resulting therefrom, an attachment which exists without an inducing cause, in all beings from Brahmá to an earthworm, is the affliction called "Tenacity of life." (Abhinivesha.) Thus, it is afflicting in the waking or mundane state. These afflictions should at the outset be destroyed by the Yogí by the exercise of concentration of the mind to one point.

[The only doubtful word in the aphorism is the first. It is formed of the three words, sva "one's own," rasa literally "wish," and váhí, "that which carries:"—"that which carries or keeps in current one's wish." The commentators have, however, not rendered it so. Without giving a synonym of rasa, the P. Bháshya uses the word vásaná in its place (marana-duhkhánubhavádiyam vásaneti), and that word is the equivalent of sañskára, which I have rendered into residua. In this way the term svarasaváhí means 'that which carries the residua of one's former life.' It proceeds from the memory of former experience, and since no one has in this life experienced the pain of death, it must follow that the fear of death must be the result of the unconscious memory of the experience of a former state of life—and this fear is the cause of attachment to life.]

Since it is not practicable to remove these afflictions without first knowing what they are, the author, having described their names (II, III) fields, (I, IV) divisions, (II, IV) and characteristics, (II, V to IX,) now explains the division of the means of destroying them, according as they are gross or subtile.

## X.

These, the subtile ones, should be avoided by an adverse course.

Those are "subtile" (súkshma) afflictions which exist in the form of residua, but have not assumed a modification in the

form of active work. They are to be avoided (heya), eluded, by an adverse course (pratiprasava) or reflex modification. When the thinking principle, with its residua, has accomplished its course and entered into egoism, which is its source, how can these, (afflictions,) being rootless, exist?

[The five afflictions aforesaid are described under two heads, subtile and gross. They are subtile when they exist in the form of residua, i. e., they exist potentially, but are latent. They become gross when they break out into active operation. Now, the latent ones are to be overcome by an adverse course. The natural course is to allow them to manifest themselves through the stimuli of external objects; but if the thinking principle be directed inwards towards egoism, the course of action is adverse to the natural tendency of the residua; and, in the absence of stimuli, they cannot manifest themselves. They cannot sprout, and are, therefore, compared in the P. Bháshya to roasted seeds.]

He next describes the means for the destruction of the gross (afflictions).

### XI.

Their functions should be avoided by meditation.

The functions of these afflictions in active operation, which manifest themselves in the form of pleasure, pain, and delusion, should be "avoided," destroyed, by meditation characterised by the concentration of the thinking principle on a single point. These, being gross, are suppressed by the mere exercise for the purification of the thinking principle, even as dense thick dirt on cloth and the like is removed by mere washing, while that which is subtile in it requires heating and other (arduous) means.

[The means of suppressing the gross afflictions, or those afflictions which are in active operation, is meditation, or confining the thinking principle to one action, and focusing it there to the exclusion of all other objects. The difference lies in this—that in the case of latent afflictions the thinking principle

is directed inward, and no opportunity is given to the latent ones to become active; and in the case of gross ones or those which are in active action, the thinking principle is confined to one object, and thereby all others are excluded. In the one case a desire is repressed by turning away from it, and keeping the thinking principle occupied with another, and in the other no opportunity is given for external stimuli to excite the latent wishes.

The illustration given shows that the subtile ones are more difficult to repress than the gross ones.]

Having thus defined the true character of the afflictions he, with a view to explain the residua of works, says:

### XII.

The residua of works have affliction for their root, and are felt (either) in this manifest birth, (or) in the unmanifest one.

By the term "residua of works" (karmás'aya) the nature of the residua is explained, for all works are of the form of residua. By (the phrase) "Have affliction for their root" (kles'amúlah) their cause is indicated, for of good or evil works the afflictions are the cause. By (the phrase) "felt in this manifest birth, or in the unmanifest one," the fruition is described. What is felt in the present existence is called "felt in this manifest birth" (drishtajanmavedaniyah); that which is to be felt in another existence is called "felt in an unmanifest one," (adrishtajanma-vedaniyah). Thus, some virtuous actions, such as the worship of the gods and the like performed with excessive ardour, produce fruits even in this life in the form of kind, age, or experience. Thus, to Nandis'vara, through the influence of his worshipping the lord Maheśvara, change of kind was secured even in this life. Similarly to Viśvámitra and others kind and age accrued through the force of penance. In the case of some kind alone is changed. Thus in the case of Nahusa and others performing vicious acts with excessive ardour kind alone was changed. So Urvas'i was metamorphosed into a creeper in the garden of Kártikeya. Thus is the rule to be explained distributively or collectively.

[The leading word in this aphorism is karmáśaya. Formed of karma "works" and áśaya "virtue and vice," it implies the results which follow from the performances of works. The word áśaya has been accepted in aphorism 24, chapter I, to be the equivalent of vásaná and sañskára, and for the sake of concordance, and in accordance with the commentators, I render it here in that sense, inasmuch as the results do not manifest immediately, but remain latent to even a second or subsequent life in the form of residua.

The works are described to have afflictions for their root, because all works proceed from ignorance, egoism, desire, aversion, and tenacity for life, technically called the five afflictions, (II, III). No work can be performed unless impelled by one or other of these five, and so they are the roots of the residua that are left behind. The fruits of these residua are borne either collectively or singly, and at different times, either in this life or in a subsequent one, and the commentator cites instances to prove this. The story of Nandiśvara becoming a demigod occurs in the Vrihannandikeśvara Purána. The Rámáyana and some of the Puránas give the story of Vis'vámitra, a Kshatríya by birth, becoming a Bráhmana. The Mahábhárata relates the story of Nahusa being changed into a snake by a curse. The story of Urvasí's becoming, like another Daphne, a creeper, occurs in the drama of Vikramorvasí.]

Now he describes the varieties and distinctions of the residua of works with their fruits.

### XIII.

The root existing, the deserts are kind, age, and experience.

The "root" (mila) is the afflictions aforesaid. As long as the afflictions are not removed, the deserts  $(vip\acute{a}ka)$ , fruition of works,

good and evil, follow in the form of kind, age, and experience. "Kind" (játi) means being a man or some other being. "Age" (áyus) is always remaining in the same body. "Experience" (bhoga) means sense objects, the senses, and consciousness of pleasure and pain, according as it is accepted in the passive, instrumental, or abstract sense.

The purport of this is this: That as the residua of works reposited in the thinking principle from time without a beginning, attain maturity, so they, according to their measure, lead to fruition in the form of kind, age, and experience. The afflictions existing with their roots uncut, the residua of works become the originators of deserts. Even as unhusked S'áli paddy, like unroasted seeds, are able to germinate, but husked grains, like roasted seeds, cannot, so the residua of works, unparted from the afflictions, become the germinators of deserts; though such is not the case when the afflictions are removed, or the residua are reduced to the condition of roasted seeds.

The first difficult word in the aphorism is játi. Its meaning is obvious enough, but I call it difficult because I can find no satisfactory equivalent for it in the English language. It is formed of the root jan 'to be born,' and means that which is born; but in philosophy it is used to imply species in a very comprehensive sense. It means caste, i. e., distinction of family; or species, that is one distinct from another, as several species in a genus or order; or broader distinctions than what is implied by species; as also the broadest distinctions which naturalists indicate by the term kingdom. The examples given show that the word játi equally applies to the change of caste, as in a Kshatriya becoming a Bráhman; or to that of species, as in a man becoming a demigod; or to that of a kingdom as in a woman becoming a creeper: I know of no such comprehensive term in the English language. Dr. Ballantyne uses rank, but I doubt if the change of a woman into a creeper or a stone, the change could be idiomatically described as one of "rank." Colebrooke uses

"birth," but the change may take place without a regular birth. For the sake of English idiom the best course would be to use different equivalents under different circumstances, but that would upset the line of argument of the author. Genesis appears to bear close approximation to játi, and kind is its Anglo-Saxon counterpart. In using "kind" as the equivalent, I use what appears less liable to objection than others, but it is by no means a good one.

The second word áyus has been so explained by the commentator as to imply longevity, but the word means simply "age" or "duration of life," which may be long or short according to circumstances:—a meritorious work leading to prolongation of existence in a particular body, whereas a vicious one tending to shorten the span of life.

The third word is *bhoga*, which Dr. Ballantyne renders into "enjoyment;" but inasmuch as here it means the endurance of pain as well as the delectation of pleasure, I prefer "experience," which covers both.

The purport of the aphorism is that the fruition of works leads according to circumstances to change of body into a higher or lower grade, to the prolongation or reduction in the span of life, and to the experience of pleasure or pain.

The P. Bháshya thus explains the time of fruition: "The deserts are of three sorts, kind, age and experience. In regard to them the questions are discussed, 1st, Is one work the cause of one birth, or is it the cause of many births? 2nd, Are many works the causes of many births or of one birth?

One work is not the cause of one birth. Why so? Because there would be no regularity in the fruition of the remainder of innumerable works accumulated from time without a beginning along with a recent work. The objection would also be there would be no inducement for people (to perform many works). Therefore it is wrong.

Nor is one work the cause of many births. Why? Because if out of many works each work was to be the cause of many births.

there would be want of time for the fruition of all the remaining deserts. Therefore it, too, is wrong. Nor can many works be the cause of many births. Why? Because it is not possible for many births to happen simultaneously, and consequently it must be said to happen successively, and then the objection before urged (about want of time) would apply. It follows then that the diverse stock of residua of virtuous and vicious actions performed from birth to death remains in a dominant or a dominated form, and on a death taking place it becomes the cause of a birth, being itself liable to destruction on another stock becoming dominant."

The above described kind, &c. being the fruits of works, the author, in order to show that they produce fruition according to the works which are their cause, says:

# XIV.

They have joy or suffering for their fruit, according as their cause is virtue or vice.

"Joy" (hláda) is pleasure, and "suffering" (paritápa) is pain. Those which have joy and suffering for their fruits are so called, (i. e., by the term hláda-paritápa-phaláh).

"Virtue" (punya) is fortunate action, and the reverse of it is "vice" (apunya). Those which have virtue or vice for their cause are so called (by the compound term punyápunya-hetutva).

What is said is this:—those works which proceed from virtuous actions yield joyful fruition in kind, age, and experience. Those which result from vice have painful fruitions.

[The meaning is obvious, and calls for no remark.]

To all ordinary beings the fruition is thus of two kinds; but to the Yogi all are painful; to show this, he says:

# XV.

To the discriminating all are verily painful, because of the adversity of the actions of (the three)

qualities, and of the pains of sequence, anxiety and residua.

The meaning is, that to the "discriminating" (viveki) who has had experience of the afflictions, &c., all manifest sense objects are painful, like tasteful food infused with poison, and therefore should be known as adverse to him, since the thoroughly experienced Yogí feels oppressed by even the slightest pain. Even as the eyeball feels the acutest pain from the mere touch of a fibre of wool which the other organs do not, so the discriminating Yogí is distressed by even very slight pain.

To explain why it should be so, he says, "because of the pains of sequence, anxiety and residua." Inasmuch as the longing for objects of enjoyment increases in the same ratio in which they are enjoyed, and the pain proceeding from their non-attainment is unavoidable, therefore pain always follows pleasure, and there is nothing but pain. This is the pain of sequence (parinámaduhkhatva).

Again, since even in the enjoyment of pleasing objects there is always a feeling of aversion against that which is antagonistic to them, anxiety cannot be eluded even while in the enjoyment of pleasures. This is the "pain of anxiety," (tápaduhkhatá).

"Pain of residua" (sanskáradukkha). The sensation of pleasure, or of pain, arises in the presence of a desirable or an undesirable object, and a corresponding residuum is left on the field (of the thinking principle), and since from such a residuum a corresponding sensation is produced, and since from a great number of such residua the mundane condition is never cut short, therefore all residua are painful.

"From adversity of the action of the qualities" (gunavrittivirodhát). The effects of the three qualities of goodness, foulness and darkness, manifesting in the forms of pleasure, pain, and delusion, being mutually overpowering or overpowered, are hostile to each other. They are everywhere connected with pain, hence they are painful. What is said is this:—To the discriminating who is anxious to obviate pain to the utmost and absolutely, all the four causes above described, appear in the form of pain, and hence all deserts are said to be of the form of pain.

The object of this aphorism is to establish that everything connected with worldly life is painful, and Yogis should, therefore, shun them all. To prove this, it is first shown that all joyous actions are followed by pain. (The word parináma in the text here is used for sequence or result, and not modification as in most other places.) There must be a change after the enjoyment of pleasure, and as there is an increase of desire from enjoyment there must be frequent disappointments, and they inflict pain. Even in the act of enjoyment there is always a dread of something that may disturb it, and so it is not unal-Then all actions and all impressions leave behind residua in the field of the thinking principle, and they revive sensations of pleasure and pain. And lastly, the three qualities are adverse to each other, and therefore they create disturbances and cause pain. The conclusion is a state of pessimism, from which the only relief is to be had by totally cutting oneself off from all worldly affairs. This pessimism forms the basis of all the leading systems of Indian philosophy, and is not unknown in Europe. According to Hartmann, "if we balance our pleasures and pains, the latter greatly exceed the former." Schopenhauer goes further, and assigns a negative nature to pleasure, which is very much the same as the doctrine of Leibnitz who assigns a privative character to pain. He holds that "all pleasure causes an exhaustion of the nervous processes, and are in themselves indirect, resulting from the cessation or intermission of pain, and seldom emerges into consciousness, whereas pain eo ipso generates consciousness." He asks, "what, for instance, are all the pleasures of health, of youth, of freedom, of sufficient means? Are they anything but the absence of sickness, of old age, of slavery, of poverty? and is not work itself an evil? How great misery does it entail upon the toiling masses of our fellow countrymen? Does any one work of his own free will?" He adds, "no amount of pleasure can compensate for any degree of pain." Again, "human life oscillates between pain and ennui, which states are indeed the ultimate elements of life." Hartmann holds pleasure and pain to be "qualitatively similar, and only different in quantity." (Philosophie des Unbewussten). Socrates aptly describes pleasure and pain to be "fastened together from one crown." (Plato, Phædo.) Poets generally revel in the pleasures of this world, but Byron, one of the greatest among them, says—

"Count o'er the joys thine hours have seen, Count o'er thy days from anguish free; And know, whatever thou hast been, "Tis something better—not to be."

The question then arises whence is the deliverance to come? and an able writer thus summarises the answer of the pessimists. "In knowing that the world is radically and necessarily bad. Such knowledge leaves no ground for that old affirmation of the Will to live. It leads to a negation of Will, to a renunciation of desire, which, completed by means of asceticism and mortification, must attain that perfect freedom of the Will, that true nirvána, in which there is no more Will, and therefore no longer an ideal presentation or a real world." (Westminster Review, XLIX, 128.) This is almost the very language of Kapila).

Since pain, residua, works, and the fund of deserts, as aforesaid, are produced by Ignorance, and since Ignorance is of the form of false knowledge, and should be destroyed by perfect knowledge, and since perfect knowledge is that which decides what should be rejected and the cause thereof, and what should be approved and its cause, he says this by way of explanation:

# XVI.

Avoidable is the pain not yet come.

Inasmuch as the past is gone (and cannot be recalled), and that which is being experienced cannot be avoided, that worldly pain which has not yet come (but may come) is what should be avoided. This is what is said here.

[The word keya is derived from the root ká to quit, and means both that which should be shunned and that which can be avoided. The English equivalent has not this double sense, but it affords the nearest approach to the Sanskrit term. The injunction is, since the past and the present are beyond control, exertion should be made to preclude the possibility of future pain. Dr. Ballantyne is quite right in rendering the aphorism into "what is to be shunned is pain not yet come," but when keya is used as an adjective, this phrase "that which is to be shunned," is too lumbering to be used with convenience. Avoidance-worthy conveys the exact meaning, and is more easy of manipulation, but it too is lumbering. A single term is wanted, and, not knowing any English word of the kind, I use what appears to me to approach the nearest to the original, without being its exact equivalent.]

He now describes the cause of the avoidable.

### XVII.

The conjunction of the spectator and the spectacle is the cause of the avoidable.

The "spectator" (drishtá) is the soul of the form of intelligence. The "spectacle" (drisya) is the principle of understanding (intellect). The conjunction, sañyoga, i. e., coming into the relation of the enjoyer and that which is to be enjoyed, of these two, without due discrimination, is the "cause," (hetu) producing agent, of the "avoidable," (heya) which is pain resulting from the modifications of the qualities, and that is the world. The meaning is that on the cessation of that conjunction worldliness subsides.

[In this aphorism "the avoidable" is used to imply the affairs of the world. Those affairs result from the conjunction or

interaction of the soul and the intellect, and inasmuch as world-liness is invariably associated with pain, and that pain cannot be suppressed as long as that worldliness lasts, and for the sake of emancipation worldliness should be avoided, that which is to be avoided is here called the avoidable, or the avoidance-worthy. The word sañyoga means conjunction, but here a mere reflection of the soul is what is meant. The reflection results from propinquity. There is never an actual contact.]

Having described the conjunction of the spectator and the spectacle, he now explains the nature, the function, and the motive of the spectacle.

## XVIII.

The spectacle is of the nature of illumination, action, and rule; it is of the form of the elements and the organs; it is the purpose of for experience and emancipation.

"Illumination" (prakáśa) is the nature of the quality of goodness. "Action" (kriyá) in the form of exertion, is that of foulness. "Rule" (sthiti), in the form of regulation, is that of darkness. That which has illumination, action and the rest for its essential nature is so called, (i. e., by the term prakáśa-kárya-sthiti-śilam). By this the nature of the spectacle is defined.

"It is of the form of the elements and the organs" (bhûten-driyálmakam). The "elements" (bhútas) are, according as they are gross or subtile, the earth, &c. and the rudiments of odour, &c. The "organs" (indriya) are threefold, according as they are the organs of sense, the organs of action, and the internal organ. That of which these two (the elements and the organs), in the forms of the preceptor and the precept, are the natural modifications, not different from its own form, is called "of the form of the elements and the organs." By this its action is also described.

"Experience" (bhoga) has been already defined, (II, xIII). "Emancipation" (apavarga) is the cessation of worldliness result-

ing from discriminative knowledge. That which has these two, (bhoga and apavarga) for its "object" (artha) or requirement, is the spectacle. This is the meaning.

There would be no spectacle if there was not in it a power of manifestation, i. e., of illumination, or light. Without some action, too, it could not be manifest; and to be manifest it must have some rule or order. Hence the three are described to be the three essentials of its existence, or in other words its nature. The esoteric interpretation of this is that the spectacle is essentially the three qualities of goodness, foulness and darkness, which must be in action to produce spectacle. It is of the form of the elements and the organs. The organs could not alone produce spectacles, nor would the elements produce spectacles if there were no organs to perceive them and communicate them to the intellect. The independent existence of the two, unconnected with each other, would also fail to produce a spectacle. They must be brought together to do so, and therefore it is that the spectacle is described to be of the nature of illumination, and of the form of the elements and the organs. The purport of this roundabout expression is that the intellect is the spectacle when it is acted upon by the elements and the organs, or the elements and the organs are modified in the form of the intellect. The word used in the text is átmá, and it is explained to be a modification not different from its natural form or identity (svarupábhinnah parinámah. What this natural form is is not apparent. Obviously the natural form of the intellect, or Buddhi, would be the meaning, but from what follows, Prakriti would seem to be what is meant. I shall notice this lower down, (A. XIX, XXI).

The motive or object of the spectacle is twofold,—it ministers to our enjoyment, and it may be made to help us in our endeavours to attain emancipation from the bondage of the earth.

The word sthiti means fixity or abidance, but the Sánkhya-tattva-kaumudí explains it to mean rule, regulation, or order. Had there been no order or rule, illumination and action would be continuous, and there would be no cessation or break. It is the

intervention of darkness that causes the break or order of the manifestation of light and action; this is implied by *sthiti*. It implies the quality of darkness.]

To describe the phases of this spectacle in its various conditions, in the forms of modifications which should be known as fit to be avoided, he says:

# XIX.

The specific, the unspecific, the solely mergent, and the immergent are the divisions of the qualities.

"The divisions of the qualities," i. e., their specific conditions, should be known to be four—this is enjoined. Thereof the "specific" (viśesha) are the gross elements and the organs. The "unspecific" (aviśesha) are the subtile elements and the internal organ. The "solely mergent" (lingamátra) is intellect. The "immergent" (alinga) is the unmanifest or undiscrete, i. e., Prakṛiti. This is what is said. Since the relation everywhere of this undiscrete of the form of the three qualities is necessary to be known at the time of commencing knowledge, the four divisions are defined.

[The object of this aphorism is to explain that the spectacle assumes different forms under different circumstances. It is "specific" or well-defined when it refers to the elements and the organs. It is "unspecific" or undefined when related to the subtile elements and the internal organ or the mind. It is "solely mergent" or mere thought when it refers to the intellect or the thinking principle. And it is "immergent" or unmanifest or undiscrete when referring to Prakriti. Here Prakriti is included as one of the forms or phases of the spectacle, though in the commentary on the seventeenth aphorism the spectacle has been defined to be the intellect or the principle of understanding (buddhitattva). This inconsistency is explained away by saying that the intellect is but a modification of Prakriti, and, inasmuch as its primary form is Prakriti, the spectacle must include

Prakṛiti. The words used in explaining the term álmá in the commentary on the last aphorism—"a modification not different from its primary form," (svarúpábhinnah parinámah)—supports this inference. This is, apparently, different from the doctrine of Kapila who assigns 23 out of the 25 categories to the spectacle, leaving out the soul and Prakṛiti; but in reality there is no difference, except in the phraseology, as will be shown in the twenty-first aphorism.

The four terms have been differently rendered by different translators. The terms used above have been taken from Colebrooke and Wilson's 'Sáńkhya Káriká.' Mr. Davies, in his 'Hindu Philosophy,' adopts the first two, but for "mergent" uses "attributive," and for "immergent" its negative. Dr. Ballantyne uses "diverse," "non-diverse," "merely resolvable" and "irresolvable." In translating apherism 45 of Book I, I have rendered these words collectively with the subject, linga, into "defined character," "undefined character," "mere character" and "devoid of character."]

Since the detestableness of spectacle must be first known, and it having been described along with its conditions, to show what should be accepted, the spectator, the author now says:

## XX.

The spectator is absolute sentience, and, though pure, still directly beholds intellected ideas.

"The spectator" (drashtá) is soul. He is "absolute sentience" (drisimátra), sensation only. The object of using the term "absolute" (mátra) is to preclude the idea of the quality and the qualified, (i. e. he is himself sensation and not possessed of sensation). Some explain sensation to be an attribute of soul.

He, the spectator, 'though pure,' (suddhopi), i. e. although existing by himself in his own essence, being above all liability to modification and the like, "directly beholds intellected ideas." "Intellected ideas" (pratyayas) are knowledge tinctured by

worldly objects. "Directly" (anu), without any intervention, or without any medium, he beholds (pasyati).

What is said is this. Soul attains his spectatorship by his proximity to intellect, which alone is tinctured or influenced by passing objects.

[The soul is sentience only, i. e., it consists of sentience and nothing more. In this condition it is absolutely pure, being unalloyed by any other object. It, nevertheless, directly beholds intellected ideas, or is the percipient, of all ideas without any intervention. This is effected by its proximity to the intellect, which receives the impressions of the outer world. The act of modification or change which perception implies is effected in the intellect, and does not extend to the soul. This distinction is necessary for the purpose of maintaining the immutability and perfect purity of the soul, for the admission of change would destroy its immutability and absolute purity.]

To show that soul alone is the experiencer, he says:

## XXI.

Only for his purpose is the soul of the spectacle.

"Spectacle" (drisya) has been defined above (II, xvIII). Its soul' (átmá) is its true nature. It, "the soul of the spectacle," is required for "his purpose," for the purpose of consummating the experiencership of soul to the exclusion of all selfish ends. Pradhána in activity does not work with a view to attain any aim of its own, but to accomplish the experiencership of soul.

[The meaning is that the true nature of the spectacle acts solely to accomplish the purpose of soul, and not for any purpose of its own, for it has none such. It will be noticed that the text says it is the soul of the spectacle, and not the spectacle itself, that subserves the purpose of soul, and the question arises what is its soul? The word used in the text is átmá, which means soul, i. e., the soul of the spectacle subserves the purpose of the soul of a living being. The commentator explains átmá by evarúpa "it own natural form,"

or true nature. In the commentary on A, xix, he uses the words svarúpábhinnah parínámah, or "a modification not different from its primary form," neither of which carries us directly to what is meant. It is obvious, however, from the use of the word Pradhána-Prakriti in the commentary on the aphorism under notice, which in activity, is said, " not to work with a view to attain any aim of its own," that the "soul of the spectacle" is but another form of expression for Prakriti. That Prakriti n activity is the spectacle is abundantly evident in the leading works of the Sankhya system. Thus, in the Sankhya-karika: "For the sake of soul's wish, that subtile person exhibits (before it) like a dramatic actor, through relation of means and consequence. with the aid of nature's influence." (Verse XLII). Again, "as a dancer, having exhibited herself to the spectator, desists from the dance, so does nature desist, having manifested herself to soul." (Verse LIX). Again: "Generous nature, endued with qualities, does by manifold means accomplish, without benefit (to herself), the wish of the ungrateful soul, devoid as he is of qualities." (Verse Lx). Again "he desists because he has seen her; she does so, because she has been seen. In their (mere) union there is no motive for creation." (Verse LXVI). Similarly the Sánkhya Sútra: "Nature's creating is for the sake of another, though it be spontaneous,-for she is not the experiencer,-just like a cart carrying saffron (for the sake of its master)." (Ballantyne, III, LVIII). Again, "just like a dancer. does she, though she had been energising, desist, because of the end having been attained (in the shape of soul's aim)." (Ibid. III, LIX). Nor is there any inconsistency in this, for intellect does not differ from Prakriti except in being in activity; and "soul," "true nature," "original shape of the intellect," and other similar expressions must imply Prakriti or nature, and nothing else. This will explain the remarks made in the note on Aphorisms xvII and XIX.

Commenting on the passages quoted from the Sáfikhya-káriká, Mr. Davies observes, "Beautiful as poetry, but not very philosophic, nor in direct harmony with other parts of the Sáńkhya philosophy. Kapila, or I'śvara Krishņa, forgets that nature (*Prakriti*) has no personality, no powers, no volition, and no consciousness," (p. 95.) This is not fair towards I'śvara Krishņa, who provides for such criticism by saying, "as the production of milk, which is unintelligent (unknowing), causes the growth of the calf, so the development of nature causes the liberation of soul;" (Verse LIX;) and Kapila cites the unintelligent cart carrying saffron for its owner.]

If the accomplishment of the experience of soul be thus the only aim, then, on the accomplishment of that object, Prakriti, having no other object in view, should cease to be active, and the cessation of all modification in it, itself being pure, (i. e., having the three qualities in equipose) all spectators should be free, and it would follow that the world would be cut short. Suspecting such a consequence, he says:

# XXII.

Destroyed in the case of him whose purpose has been attained, she is still active, for she is common to others besides him.

Although she (*Prakriti*—nature) becomes "destroyed" (*nashṭa*), devoid of action, in the case of some one soul which has attained its purpose, (*kṛitártha*), by experiencing the world till the manifestation of discriminative knowledge, yet she, being common to all souls, remains active (*anashṭa*) in other cases. It follows that Prakṛiti, being common to all experiencers, can never be totally destroyed, nor can the emancipation of one imply the emancipation of "all. This is what is meant.

[The conclusion arrived at in the next preceding aphorism, to the effect that on knowledge being attained, Prakriti ceases to act, and becomes functionless, is calculated to suggest the idea that her cessation from her action would apply to all souls, so that on one soul attaining emancipation all souls would be free, there being no active ministering Prakriti to keep them supplied with external impressions. This, however, is not the case. The destruction, or cessation, of action, is confined to the particular soul concerned. When a soul has, through discriminative knowledge, attained his aim he ceases to be influenced by Prakriti, and quod that soul Prakriti is destroyed; but as regards other souls which have not attained their aims she remains fully active; and this is indicated by the paradox "though dead, still she is alive:" nashtopyanashtam. This is the natural consequence of nature being one, and souls many. The P. Bháshya explains the reason by saying that the contact of the quality to the qualified is without a beginning; dharmínám anádisañyogát dharmamátránámapyanádisañyogah.]

Having described spectacle and spectator he proceeds to describe their conjunction.

## XXIII.

Conjunction is the cause of the apprehension of the natures of the inherent power and the lordship of power.

He defines it through its function. "Inherent power" (svaśakti) is the nature of the spectacle. "Lordship of power" (svámiśakti) is the identity of the spectator. That "conjunction" (sañyoga) which is the cause of the apprehension of the natures of the two, existing correlated as the knowable and the knower, is the natural condition of the relation of the experience and the experiencer, and no other. Nor is their conjunction of a different character from their respective natures, which are eternal and all pervading. The character of the experience as the experience and of the experiencer as the experiencer is established from time without a beginning, and that is the conjunction.

[The purport of this is that there is an inherent relation between the experience as experienceable, and the experiencer as experiencer from time without a beginning; that is, this relation is not casual or adventitious, produced at particular times by particular causes, but natural and always existing. This relation of the two is indicated by the term sañyoga or conjunction, and this conjunction or the natural relation of the two is the cause of worldliness. As will be explained afterwards, the conjunction is not actual or material, but a mere reflection of the one on the other.]

He now describes its cause

### XXIV.

Its cause is ignorance.

That which has been described before (II, IV) as "ignorance" (avidyá), having the nature of doubt and delusion, is the cause of the conjunction which has the form of indiscriminateness.

[The object of the text is to say that ignorance is the cause of the conjunction of soul with intellect, and that conjunction produces indiscriminateness, or the want of power on the part of soul to distinguish between itself and intellect, and the failure to do so leads to the feeling of the pleasures and afflictions of the world being borne by it. When the differences of the two are distinguished, the conjunction dissolves, and soul is free. Dr. Ballantyne has been misled by the presence of the word heya in the preamble of the following aphorism into the supposition that that word is a part of the aphorism under notice, and having incorporated it he has interpreted it as such. The word, however, has been cited with reference to its use in a preceding aphorism.]

The avoidable (heya) is the objective of the verb to avoid  $(h\acute{a})$ , and to explain what that avoidance is, he says:

#### XXV.

From its absence there is absence of conjunction, and that is, avoidance. Thereupon results the isolation of the spectator.

"Its," i. e., of ignorance. On its "absence" (abháva), i. e., on its being irradicated by perfect knowledge which is its essential

opposite, the effect of the conjunction ceases, or is absent, and this absence is called "avoidance" ( $\hbar \acute{a}na$ ). The meaning is this: it is not, practicable to separate ignorance like an embodied object, but, on discriminative knowledge being produced, this conjunction, which has indiscriminitativeness for its cause, it of itself ceases, and this is its avoidance ( $\hbar \acute{a}na$ ). That which is an avoidance of the conjunction, is assumed to be an "isolation" ( $\hbar \acute{a}ivalya$ ) of the eternally isolated soul. In this way the nature, cause, and effect of the conjunction is explained.

[The meaning is that when ignorance is irradicated by a right apprehension of its relation to soul, its relation with soul ceases, and this surcease makes the solitary eternal soul isolated from ignorance and its consequences, and the soul remains isolated, as is its nature. All my MSS. give the reading "of eternally isolated" (nityakaivalyasya,) but Dr. Ballantyne, has found a different version; his text has nityam kevalasya, which would give the meaning "there is eternal isolation of the solitary or isolated"—kevalasya nityam kaivalyam. The isolation is in either case assumed to be everlasting, and hence this isolation is believed to be final deliverance from bondage.

The word kaivalya is derived from kevala, "alone," and "isolation" appears to be its most appropriate rendering; but, inasmuch as this isolation takes place by withdrawing or detaching the soul from the phenomeral world, Colebrooke and Wilson use "abstraction." The Sáńkyatattva-kaumudí defines it to be "absolute suppression of the three kinds of pain, as a property of sacred writ, holy sages, and inspired teachers or prophets. It must, therefore, be something different from intellect and the rest which are the same thing as pain, and cannot effect a speration form their own essence." (Sástránám maharshánám divyalochanánám cha kaivalyam chátyantikaduhkha-trayaprasamalakshanam na buddhyádinám sambhavati, te hi duhkhátmakáh katham svabhávádibhih mochayitum śakyanti.) Vijnána Bhikshu defines it in the same way, and calls it absolute extirpation of pain (duhkhátyantikochchhedah). Any way, it is the final reward

of the knowledge advocated and the practice of meditation enjoined in this system of philosophy.]

Now, by way of describing the means of avoidance he points out the cause of the acceptable.

## XXVI.

The means of avoidance is the manifestation of undisturbed discriminative knowledge.

"Discriminative knowledge" (viveka) is the name of the knowledge (which shows) that qualities are distinct from soul. Its "manifestation" (khyáti) is the means (upáya) or cause of the "avoidance" (hána) or rejection of the visible. How should this be? It should be "undisturbed," (aviplavá). That which has no interruptions, or breaks or repeated intervals of waking from meditation, is called undisturbed.

The purport of it is this: on the disolution of ignorance, from the contemplation of that which is adverse to it, the cessation of all ideas of relationship, agency, &c., the vanishing of the dirt of foulness and darkness, and the refluent modification of the intellect, the reflection of soul on intellect is called discriminative knowledge. And by the constant or uninterrupted prevalance of it the function of the spectacle ceases, and this is isolation.

[The object of the aphorism is twofold; 1st, to point out the means of avoiding the avoidable, 2nd, to indicate, by implication what should be accepted. The means of avoiding the avoidable, that is ignorance, is the cultivation of discriminative knowledge without any break or interruption. Light and darkness cannot exist conjointly, light must always destroy darkness, and as discriminative knowledge is light, and ignorance darkness, the one disappears on the other becoming manifest. Were, however, the light to be fitful, or interrupted, there would be certain periods of light and others of darkness, and to preclude this the injunction is added that the light "should be undisturbed" or uninterrupted.

The second object is implied, but not pointed out. If continuous light is necessary it follows as a matter of course that that is what should be accepted.]

Having described the enlightenment which takes place in the soul on the taking place of discriminative knowledge, he defines the nature of the discriminative knowledge.

## XXVII.

Of that there are, up to its utmost stage, seven kinds of enlightenment.

"Of that," i. e., of the produced discriminative knowledge, the "enlightenment" (prajná), with the understanding of what should be known is, to its "utmost stage," (prántabhámi) i. e., to the stage of Samádhi, along with all its accessories, of seven kinds.

Thereof four are liberation from work, viz., (1) The knowable has been known by me. (2) There is nothing remaining to be known. (3) My afflictions are overcome, and there is nothing for me to overcome. (4) Knowledge has been acquired by me, discriminative knowledge has been attained by me. Thus, in these states, by rejecting all other conceptions, these kinds of understanding are produced. This understanding, which is pure knowledge regarding work, is called liberation from work.

Intellectual liberation is of three kinds, viz., (1) my intellect has accomplished its purpose. (2) The qualities have finished their domination over me; like stones fallen from the crest of a mountain they cannot go back to their place; for, tending to dissolution in their own cause, and there being a want of the original cause which is ignorance, and in the absence of a motive, how can there be springing up of the evilones? (3) And my meditation has been identified with my soul. Such being the case I am existing in my real nature. These three kinds are intellectual liberation. Thus, on the springing up of this sevenfold knowledge to the utmost stage (of meditation) the soul is said to be isolated.

[The knowledge which is the aim and object of this system of philosophy is, according to its different states of perfection, classed under two heads; one relating to works, and the other to The first of these two heads is then divided into four, and the second into three sub-heads, making altogether seven stages. The lowest stage is that in which the Yogi feels that he has known all that has to be known. The next is that in which he, in addition to the first, feels that he has nothing more to learn. In the third there is, in addition to the first two, the conviction, that all impediments to knowledge have been destroyed, and there is nothing more to destroy. These three lead to the conviction that the full amount of discriminative knowledge has been acquired, and this constitutes the fourth. All these refer to external nature, and since they are connected with the active creation or works, they are called liberation from The second group refers exclusively to the intellect or the thinking principle. The convictions, 1st, that the intellect has done its office by pointing out the distinction between soul and nature; 2nd, that the qualities which govern the functions of the intellect have lost their influence; and 3rd, that the intellect has merged in the soul, refer to the relation of the intellect to the soul, and as the conviction is that the intellect has lost its power on the soul, therefore, it is called intellectual liberation. All these, it will be perceived, are dependant upon judgment, or consciousness of the effects of certain actions, and therefore relate to conscious or seeded meditation. (Cf. B. I, A. 17.) The function of deliberation or judgment resulting from ratiocianation is in every instance present, and the ideas of, I, me, and mine, govern the whole. But when the judgment is brought to this final stage there is nothing more to do, and then follows the unconscious condition which is absolute isolation.]

Having described that the cause of discriminative knowledge is the cessation of conjunction, he now explains what are the means of its origin.

### XXVIII.

On the decay of impurity through the practice of the accessories of the Yoga, there is an illumination of the understanding till discriminative knowledge (results).

"The accessories of the Yoga" (Yogánga) are what will be presently described, (XXIX.) "The practice" (anushthána) thereof is the intelligent exercise of the same till discriminative knowledge results. "On the decay of impurity," (aśuddhi-kshaya), i. e., on the decline of the impurity which is of the form of afflictions of the character of an envelope to the manifestation of the thinking principle, whatever "Illumination of the understanding" (jnánadipti) takes place, greater or less, by the modification of the principle of goodness till the time of the manifestation of the discriminative knowledge, the same becomes the cause of that manifestation: this is the meaning.

[The commentary explains the aphorism in a roundabout way. The purport is that by the practice of certain exercises the impurities which surround the thinking principle are gradually destroyed, and as they are destroyed so there results a gradual enlightenment which culminates, on perfect maturity, in discriminative knowledge.]

The decay of impurity by the practice of the accessories of the Yoga having been thus described, the question arises what are those accessories? (To this question) he replies.

### XXIX.

Restraint, obligation, posture, regulation of the breath, abstraction, devotion, contemplation, and meditation are the eight accessories.

Some of these being directly beneficial to profound meditation are intimate accessories, such as devotion, &c. Others subserve profound meditation by eradicating hesitation and adverse feelings of slaughter, &c., such as restraint, obligation, &c. Among them posture and the rest are successively subservient (to samádhi). Thus on the acquisition of posture there is steadiness in the regulation of breath. The successive ones are to be explained in the same way.

[These eight are classed under two heads, 1st, general or extrinsic, and, 2nd, special or intrinsic. The first two are general, because they are obligatory at all times; the other six are intrinsic, because they subserve the purpose of the Yoga, but are not otherwise necessary. What these eight are will be explained in the following aphorisms.]

He now successively explains their nature.

# XXX.

Restraint includes abstinence from slaughter, false-hood, theft, incontinence, and avarice.

"Slaughter" (hiñs'á) is work which requires the destruction of life; it is the root of all evils, and its absence is "non-slaughter," (ahiñsá). As slaughter should be avoided at all times, its absence implied by non-slaughter is first mentioned.

"Veracity" (satya) is confirmity in mind and speech with fact.

"Theft" (steya) is forcibly taking another's property; and its absence is "non-theft" (asteya).

"Continence" (brahmacharya) is subjugation of carnality.

"Non-avarice" (aparigraha) is the non-acceptance of objects for the promotion of enjoyment.

These five, non-slaughter, &c., are indicated by the term yama, restraints, and reckoned as accessories to Yoga.

[These restraints figure prominently in all Hindu systems, and are by no means peculiar to the Yoga. They obtain equal prominence among the Jains and the Buddhists; the latter call them Páramitás. Using the term restraint, for Yama, I have found it necessary for the sake of English idiom and uniformity of expression to use the roundabout form of abstinence from false-

hood, &c., instead of the direct positive terms veracity (satya), &c., which the text employs. They form the ground-work without which no religious superstructure is possible.]

He points out a peculiarity of these.

# XXXI.

These are the great austerities of all stages, irrespective of kind, locality, time, and compact.

"Kind" (játi), such as Bráhmanhood (conf. ante, p. 71). "Locality" (deśa), such as particular sacred pools, &c. (kála), such as the fourteenth lunation and the like. "Compact" (samaya), the requirement of a Bráhmana, &c. These are called the great austerities (mahávratas). They are imperative in all conditions or stages of the thinking principle, "irrespective" (anavachchhinna) of these four conditions of kind, &c., i. e., it does not mean that "I shall not kill a Bráhmana," "I shall not kill any one in a sacred pool," "I shall commit no slaughter on the 14th lunation," "I shall not kill except for gods, Brahmanas, &c.," implying four specific conditions, but that "I shall not for any purpose whatsoever, kill any one at any place, at any time." The others should be explained in the same way. Thus, when these practices are universal, without any qualification, they are called "great austerities." Their interrupted observance is not so.

[The purport is that these restraints should be observed with reference to all kinds of being, at every place, at all times, and under every circumstance, without any qualification whatsoever. The object of adverting to "compact" is to leave no room for religious sacrifices, such as the Vedas enjoin. They are, in the estimation of the Yogi, as objectionable as unauthorised slaughter.]

He next describes obligation.

#### XXXII.

The obligations are purification, contentment, penance, study, and devotion to the Lord.

"Purification" (śaucha) is of two kinds, external and internal. External (váhya) means the washing of the body with earth, water, &c. The internal (antara) is the washing, by means of friendliness and the like, of all dirt from the thinking principle. "Contentment" (santosha) contentedness. The others have already been explained. These, purification and the rest, are indicated by the term niyama, "obligation."

[These obligations are common to all persons, whether Yogis or otherwise. They must be attended to very carefully as much to prepare oneself for the performance of the Yoga, as for the well-being of ordinary worldly life.]

How these are accessories to the Yoga, he next explains.

## XXXIII.

By the exclusion of the questionable the thought of its opposite (is acquired).

(Those things which) cause doubts or questioning are "questionables" (Vitarka), and these, including slaughter and the like, are inimical to the follower of Yoga. When they are obstructed or excluded by the thought of their opposites, then Yoga becomes easily achievable, and the restraints and obligations consequently become accessories to Yoga.

[The restraints keep one from the performance of certain questionable acts, and the obligations train one habitually to avoid the questionables, and thereby the thinking principle is prepared for undisturbed concentration in the performance of the Yoga. The restraints and the obligations necessarily become accessories to the Yoga, and are therefore so called.]

Now he successively describes the natures, the distinctions, the varieties, the causes, and the fruits of the questionables.

### XXXIV.

The questionables are slaughter and the rest. (Whether) they are done, caused to be done, or abetted; (whether) preceded by longing, anger or delu-

sion; (whether) slight, moderate or excessive; they have pain and ignorance for their endless fruits. Hence (the necessity) of the thought of opposites.

The aforesaid slaughter and the rest are first divided into three kinds, viz., done, caused to be done, and abetted. Thereof those which are accomplished by oneself are "done" (krita). Those which follow from orders to the effect "do them," "they should be done," are caused to be done kirita). Those which, on being accomplished by others, are encouraged by (the saying) "well done, well done," are "abetted" (anumodita). These three forms are described to prevent mistakes respecting them; otherwise a dull-witted person might fancy, "the slaughter has not been completed by me, so no fault rests on me."

To indicate their causes he says, "proceeded by longing, anger, or delusion." Although longing and anger are first noticed, yet since delusion, which is characterised by its accepting that to be soul which is not soul, the source of all pains, and since longing and anger arise from distinctions about differences of relation as to one's own or another, delusion should be known to be the root, i. e., all faults proceed from antecedent delusion. "Longing" (lobha) is thirst. "Anger" (krodha) is an inflammatory function of the thinking principle, which sets aside all sense of discrimination about what is proper and what is improper. Each of these is threefold, according as it is distinguished by being done, caused to be done, &c., and slaughter and the rest are divisible into these according as they are caused by delusion, &c.

They are again divided into three kinds according as they are "mild, moderate, and excessive." "Mild," (manda) are slow, i. e., neither excessive nor moderate. The "moderate" (madhyama) are neither mild nor excessive. The "excessive" (adhimátra) are ardent, neither mild nor moderate.

Thus there are nine kinds, and these being three-fold the total becomes twenty-seven. Again, of the mild &c., each being divisible according as it is mild, moderate and excessive, becomes

threefold. The combination to be made as it becomes appropriate; thus mildly mild (mridu-mridu) "mildly moderate" (mridu-madhya), "mildly ardent," (mridu-tivra).

Their fruits he describes (by the words) "having pain and ignorance for endless fruits." Pain (duhkha) is a function of the quality of foulness, manifesting itself in the form of repugnance. "Ignorance" (ajnána) is false knowledge in the form of doubt or error. Their fruits are indicated by (the compound term) duhkhajnánánanta-phaláh. From such pain and ignorance proceed "endless" (ananta) unintermitting fruit. What is enjoined is that these should be overcome by the Yogí, who has known their nature, cause, &c. by thinking on their opposites.

[The works condemned by the restraints and the obligations have been lumped together under the name of questionable (Vitar-ka) for easy treatment, and then their natures, distinctions, varieties and fruits are generally described. They call for no explanatory remark.]

In order to explain how perfections arise successively by ardent exercise of these (duties) he says:

### XXXV.

When non-slaughter is confirmed (there is) near him abandonment of enmity.

In the neighbourhood of him who is confirmed in non-slaughter there is "abandonment of enmity" (vairatyáya), or harmless abidance even on the part of the naturally cruel, such as of serpents and mungooses. The meaning is, those that are addicted to injury, give up their injurious nature.

[The purport is obvious. When the restraint from slaughter has been acquired there cannot exist any feeling of enmity, and, naturally hostile individuals, having acquired it, live in peace and harmony, like serpents and mungooses, which are naturally hostile to each other, and yet under the influence of the virtue may dwell together without injuring each other.]

He next describes what becomes of him who practices veracity.

# XXXVI.

In the confirmed in veracity (there is) asylum of the fruit of works.

"Works" (kṛiyáh) are the sacrifices, which, when performed, yield the fruits heaven, &c. The Yogí who practices veracity rises to such greatness that he attains the fruits without performing those works, and at his bidding they may be attained by any one soever, without performing those works. Such is the meaning.

[Veracity or abstinence from falsehood is here described to be as meritorious as the sacrificial rites enjoined in the Vedas; i. e., by practising veracity with unswerving faith one acquires the same merit which the sacrifices yield, and that without its being tainted by the cruelty which attends sacrifices. The P. Bháshya explains that he becomes virtuous, and as a virtuous person attains heaven (which is the reward of virtuous works), and his speech becomes fruitful. (Dhármika bhûyá iti bhavati. Dhármikah svargam prapnuhíti svargam prápnoti, amoghásya vágbhavati.)]

He now describes the reward of him who abstains from theft.

### XXXVII.

Jewels from all sides approach him who is confirmed in abstinence from theft.

When a Yogi practices abstinence from theft, and that abstinence rises to a high pitch, jewels from all sides come to him without his wishing them.

[The object here is to show that what may be acquired with great trouble by theft, may be had unsought by scrupulous abstinence from theft.]

The fruit of continence he next describes.

13

# XXXVIII.

Attainment of vigour in confirmed continence.

Whoever steadfastly practices continence obtains, on its attaining its highest pitch, "vigour" (virya), or manly power comes in him. Conservation of manly vigour is continence, and on its attaining a high degree, vigour comes in plenty in the body, the organs and the mind.

[The meaning is that there is always a loss of vigour by incontinence, and therefore the Yogí should abstain from it in order to conserve his vigour.]

He next points out the fruit of non-covetousness.

## XXXIX.

On non-covetousness being confirmed there is conscience of all about births.

The word kathantá is the abstract form of katham 'what,' or 'what all about,' and janma-kathantá means all about births, and the full knowledge thereof is its "conscience" (sambodha). The meaning is that he knows all about the questions, "What was I in a former birth? Who was I? What did I do?"

Covetousness is not confined to objects of enjoyment; it extends to the soul's desire to have a body, for that too is covetousness, since the body is needed for enjoyment. And such being the case, the knowledge of principles cannot prevail, while the inclinations are disposed outwards from the excess of the quality of foulness. Now, when on giving up all desire for the body and the rest, an indifference is attained, then to the indifferent being, devoid of foulness, an acquaintance with all past and future existences becomes a cause of thorough knowledge.

[The reward here spoken of is transcendental; it enables the observer of abstinence from all covetousness to see by his mental eye all that has happened to him in former births, and what will happen hereafter.]

Having thus described the perfections of the restraints, he now describes the obligations.

# XL.

From purity (proceed) loathing for one's own members, and non-intercourse with others.

For him who practises purity there is a "loathing" (jugupsá) or detestation produced for even the members of his own body from discrimination of their nature and cause. (The idea then is) "This body is impure, no fondness for it should be cherished." And for the same reason there results a "non-intercourse," (asañsarga) absence of relationship, or avoidance of mixing with "others," (paraih), i. e., with other embodied persons. This is the meaning. How can he who loaths his own body from perceiving its this or that fault, wish to have intercourse with other bodies of the same description?

[The purity as defined in the commentary on A, XXXII. (p. 94) is obviously confined to contact with dirt and consciousness of the body being naturally impure. Here the latter phase is magnified to the extent of making the embodied loath his own body, and à fortiorari all bodies.]

He describes other fruits of purity.

## XLI.

Moreover, purification of goodness, complacency, concentration, subjugation of the organs, and fitness for beholding soul.

(The words) "are produced" are required to complete the sentence. "Goodness" (sattva) consists of light, joy, &c. Its purification, is its not being oppressed (or overcome) by the qualities of foulness and darkness. "Complacency" (saumanasya) is mental satisfaction from non-perception of distress. "Concentration" (ekágratá) is fixedness of the thinking principle on any sensuous object to which it may be directed. "Subjugation of the organs" (indriyajaya) is the abidance in themselves of the organs diverted from their objects. "Fitness of behold-

ing soul" (atmadarsanayogyatva) is the adaptation of the thinking principle to do so on the manifestation of knowledge. To one who is practised in purity these, purification of goodness and the rest, successively manifest themselves. Thus, from purity comes purification of goodness; from purification of goodness, complacency; from complacency, concentration; from concentration, subjugation of the organs; from subjugation of the organs, fitness to behold soul.

[This aphorism is the sequel of the preceding one; it enumerates advantages in addition to those previously described. The advantages noted are of obvious import.]

The fruit of exercising contentment.

### XLII.

From contentment, (proceeds) superlative felicity.

From contentment becoming excessive such internal felicity arises for the Yogi, as cannot be equalled by the pleasures of external objects, even to the extent of a hundredth part of it.

[The meaning is obvious.]

The fruit of austerity.

## XLIII.

Through austerity results the perfection of the body and the organs, from decay of impurity.

Through the decay of impurity of the form of distress and the like by the exercise of austerity there arises in the mind a "perfection" (siddhi) or superiority of the body and the organs. The meaning is this, the afflictions of the thinking principle decay by the performance of Chándráyana and other fasts. From that decay the organs acquire the power of perceiving the minute, the hidden, and the remote, and the body (the power of assuming) at pleasure the form of a molecular, or great magnitude.

[Briefly the purport of the aphorism is that by attaining perfection in austerity, a Yogí acquires transcendental powers; his organs are then able to grasp all kinds of objects, whether they be so minute as not to be ordinarily perceivable by the senses, or so hidden as not to be accessible to the senses, or so remote as to be beyond their range.

The reference to the Chándráyana is a mere illustration, the object is to imply austerity generally, and not to such only as are enjoined as penances. The object is not penance or expiation for sins committed, but the general mortification of the flesh.]

The fruit of muttering.

# XLIV.

Through muttering results the cognition of the desiderated deity.

On the perfection of "muttering" (sádhyáya) characterised by the repetition or the like of a selected mantra, there results a cognition on the part of the Yogí of the deity desiderated: the meaning is that that deity becomes visible to him.

[The word svádhyáya means the study of the Vedas, but here it is used in the technical sense of muttering or inaudibly repeating a great many times any selected mantra. This is closely analogous to the counting of the rosary.]

The fruit of contemplating on the Lord.

### XLV.

Meditation is completed through the contemplation of the Lord.

Whoever is thus devoted to the Lord, in him "meditation" (samádhi) of the kind described (C I A L.) becomes manifest, because that Divine Lord, being pleased, excites meditation by removing all obstructive afflictions (from the way).

[The theistical character of Patanjali's doctrine is here established by the admission that the divinity may, when contem-

plated, help to promote the object of the Yoga. Kapila repudiates the idea.

Having described the restrictions and the obligations, he now proceeds to describe posture.

# XLVI.

Posture (is that which is) firm and pleasant.

"Posture" (ásana) is that whereby one sits, such as Padmásana, Dandásana, Svastikásana, &c. When that seat becomes "firm" (sthira) or devoid of agitation, and "pleasant" (sukha) or not uncomfortable, then it is reckoned as an accessory of the Yoga.

[The word asana ordinarily implies the material adapted for sitting upon, such as a rug, a mat, a board, a chair, or the like, but here it has been used for particular modes or attitudes of sitting, and therefore I have translated it into posture and not seat. The aphorism recommends such postures as ensure steadiness and comfort; but the postures as described in other works do not convey to a worldly understanding any such idea. Brahmánanda, in his commentary on the Hathapradipiká, says that Vasishtha, Yájnavalkya and other ancient sages had described 84 postures as appropriate for Yogis, and that Siva, the greatest of Yogis, was their author. He adds that Gorakshanátha, a Yogí of a later date, but of great renown, reckoned the total number of appropriate postures at 84,00,000. (Chaturasitílaksháni cha taduktam Gorakshanáthena.) Of the 84 some are common, some are more important. Svátmáráma, in the Hathapradipiká, describes ten as "more important" for the performance of the Hathavoga. These are called, 1, Svastika; 2, Gomukka; 3, Víra; 4, Kúrma; 5, Kukkuţa; 6, Uttána-kúrmaka; 7, Dhanuh; 8, Matsyanátha; 9, Mayúra; 10, Sava. The most important ones are: 1, Siddha alias Mukta alias Gupta; 2, Padma; 3, Sinha; 4, Bhadra alias Goraksha. The P. Bháshya does not enter into any detail, but names the following as examples, viz., 1, Padma or lotus; 2, Vira or heroic; 3, Bhadra or decent; 4, Svastika or the mystic diagram so called; 5, Danda or staff-like; 6, Sopásraya or self-reliant; 7, Paryańka or bedstead-like; 8, Krauńcha-nisidana or like the posture of the seated heron; 9, Hasti-nishidana or seated elephant; 10, Ushtranishidana or seated camel; 11, Samasansthána or evenly poised. The following are brief accounts of the ways in which the postures are assumed.

- 1. Padmásana. The right foot should be placed on the left thigh, and the left foot on the right thigh; the hands should be crossed, and the two great toes should be firmly held thereby; the chin should be bent down on the chest; and in this posture the eyes should be directed to the tip of the nose. It is called Padmásana, and is highly beneficial in overcoming all diseases.\*
- 2. Virásana. Place each foot under the thigh of its side, and it will produce the heroic posture Virásana.†
- 3. Bhadrásana. Place the hands in the form of a tortoise in front of the scrotum, and under the feet and this is Bhadrásana.
- 4. Svastikásana. Sitting straight with the feet placed under the (opposite) thighs is called Svastikásana. §
- 5. Dandásana. Seated with the fingers grasping the ankles brought together and with feet placed extended on the legs.
- 6. Sinhásans. Let the ankles be placed under the testes, the left ankle on the right side of the suture (the mesian line) and the right on the left side of the suture; let the hands placed on the knees, and the fingers extended; let the mouth be wide open, and the sight be directed to the tip of the nose while one is in deep contem-
  - वासे।कपरि दिवालच्च चरणं पंख्याय वामं तथा द्वोकपरि पश्चिमेन विधिना छला कराभ्यां हतं। चकुष्ठे च्वये निधाय चिवुकं मासापमाक्षाकये-देतद्वाधिवनामकारि यमिनां पद्मासनं प्रे। चिते॥
  - † एकपादं तदेकिकाम् विम्ययेद्रविण स्थितं। इतरिसंख्या चोवं वीरासनमितीरितं॥
  - मृद्यो च व्यवस्थाधः सीवन्याः पार्श्वयोः चिपेत्। स्थान्यं तथा स्थे द्यानुष्यं द्यि पार्श्वपादी च पाणिभ्यां दृढं वद्धा सुनिस्खं। भद्रासनं भवेदेतत् सर्व्याधिवनामनं॥
  - ्र जानूचीरमारे सम्यक् छला पादतकी उसे। ऋजकायः समासीनः खस्तिकंतन् प्रचचते॥
  - | जपविषा सिष्टाङ्गिको सिष्टगुरको भूमिसिष्टजङ्गोरपादी प्रधाये द्याधनसम्बद्धाः

plation; and it will produce the lion posture Sinhásana, the adored of all Yogís.\*

- 7. Put the right ankle on the left side of the chest, and similarly the left ankle on the right side, and the posture will be Gomukha, or of the shape of a cow's mouth.†
- 8. Closing the anus with the two ankles crossed while the mind is under control, produces, say the knowers of Yoga, the tortoise posture, Kúrmásana.‡
- 9. Having established the lotus posture, if the hands be passed between the thigh and the knees and placed on the earth so as to lift the body aloft, it will produce the Fowl seat, Kukkutásana.
- 10. Having assumed the fowl posture, should the two hands be placed on the sides of the neck it would make the posture like that of the tortoise upset; it is called upset tortoise posture, *Uttánakúrmakásana*.||

11. Hold the great toes with the hands, and draw them to the ears as in drawing a bowstring, and this is called the bow posture, **Dhanurásana**.¶

12. Place the right foot on the roof of the left thigh, surround the right knee with the left, foot, and sit with the body twisted, and it will result in the Matsyanáthásana or posture Matsyanátha.\*\*

गर्फी च रुषस्थाधः शीवन्याः पार्श्वयोः चिपेत् । दक्षिणे स्वार्थिका दक्षाप्रका स्थाने॥ पति त जाने। मंखाय साजनीः पंत्रसार्य प । बाजवको निरीचेत नासायं सुसमास्तिः। सिंदासनं भवेदेतत् पुजितं यागिप्रचीः॥ 🕇 सये दिवाग्रूपमा प्रष्ठपार्थे नियानयेत्। इचिकेऽपि तथा सबं गामकं गामकाति॥ 1 गृदं निवध्य ग्रमाभ्यां खुत्क्रमेच समाहितः। क्रमां समे भवेदेतदिति यामिवदे। विदुः॥ 🐧 पद्मासनम् संस्थाप्य जानुर्व्वीरमारे करी। निवेधा भूमी पंछापा योमसं कुक्टावनं ॥ 🏿 कुक्टा वनवस्त्री। देश्यां सम्बंध कमरां। यस्त्रिम् कुर्वावदुत्तानीभवेदुत्तामकुर्वातं ॥ प पादाक्षण तु पाविभ्यां स्टबीला त्रवत्राविध । धनरावर्षं कुर्यादन्राधनम्थते ॥ \* वामादम् सार्पितद्वपादं जानावि चिवे शितवामपादं। प्रक्रमा तिष्ठेत परिवर्शिताङः शीमत्स्रमाधे।दिनमासनं तत् ॥

- 13. Mayúrásana. Hold the earth with both hands placing the elbows on the sides of the navel, and keep the body erect like a staff: this is called the Mayúrásana or peacock posture.\*
- 14. Siddhásana. Place the left ankle on the membrum virile, and thereupon put the right ankle, and it completes the Siddhásana.†

Besides these A'sanas, Yogis have a great many postures or gestures which they reckon under the name of Mudrá, to which, however, no mention is made here in the text. In Tántric rituals the technical difference between an A'sana and a Mudrá depends upon the organs employed. An A'sana or seat is by its very nature connected with the disposition of the lower limbs, whereas the Mudrá depends upon the motion of the upper limbs; and in the Tantras all symbols produced by twining the fingers or placing the hands in particular positions are recognised as Mudrás. The Yogis have also some Mudrás of the same kind; but in their more important Mudrás the distinction is entirely lost sight of, and hands and feet alike come into play to produce the A'sanas as well as the Mudrás. The great and most remarkable distinctive character of the Mudrá appears, however, to be its connection with the regulation of breath. The Gheranda Sanhitá describes in all twenty-five Mudrás, and the Hathadipiká recognises ten of these as the most important "in warding off decay and death," (jarámarananásanam.) These are - 1 Mahámudrá; 2, Mahábandha; 3, Mahávedha; 4, Khecharí; 5, Uddíyána; 6, Múlabandha: 7. Jalandhara; 8, Viparita-karaní; 9, Vajroní; 10, S'aktichálana. The following are brief descriptions of these gesticulations and of the advantages to be derived from them:

- 1. Mahámudrá. Pressing the perinæum by the heel of the left foot, the right foot should be extended, and then held fast by the two
  - \* धरामवद्यम् करइयेन तत्तुक्षरसापितनाभिपार्श्वः। जनासनादण्डनद्वातास्यात् मण्डमेतत् प्रवद्ति पीडं॥
  - † मेब्रादुपरि विन्यस्य सम्बंगुबकं तथा।रि। मुक्कानरम् निष्यिय सिंबासनिनिदं भवेत्॥
  - ‡ सँचानुद्रा सचावन्थासचावेषच खेचरी। णच्चीयानं सूख्यन्थायन्थाजाखन्धराभिषः॥ करणी विपरीताखा बच्चोची यक्तिचाखनं। इदं चि सुद्रादश्यं खरासरचनाम्यनं॥ 14

hands. Then closing the throat the wind should be held above. Even as a snake struck by a staff stretches like a staff, so the coiled S'akti (breath) suddenly becomes straight, for then she is in a state of dying in the two nostrils. Then the wind should be discharged steadily, but not forcibly. The wisest of the wise call this Mahámudrá.

- 2. Mahábandha. Let the heel of the left foot be put under the perinæum, and the right foot on the left thigh, and, having drawn in breath, let the chin be pressed hard on the chest, and the wind be held fast in the heart. After holding the wind as long as one is able, let it be slowly expired. When the expiration is complete, let the operation be repeated on the right side. (This shows that the breath in the first instance should be drawn by the left nostril.)†
- 8. Mahávedha. While performing the Mahábandha should the Yogí effect the suppression of the breath in the Khecharí style by closing the passage of the wind by the throat Mudrá, and then, putting the hands evenly on the ground, drive the wind slowly towards the buttocks, it is Mahávedha.‡

  - † महाबन्धः । पान्धिं वामस्य पादस्य येजिकाने नियानवेत् । वामोक्परि संख्याप्य दिवयं चरणं तथा ॥ पूरियता तत्रोवायं इदये चित्रुकं इदं । निक्षीय वायमाकुभार मनेमध्ये निवीक्ययेत् ॥ वारियता यवामक्ति रैचयेदनिकं मनैः । सवाजे तु समस्यस्य दवाजे पुनरस्थकेत् ॥
  - मचावेषः । सचावन्यस्थितोयोगी कता पूर्वमेक्षीः । बायूनां मितास्य निस्तं बच्दमुद्रया ॥ समच्छ्युमा भूमी स्थिची सनाव्येच्याः । पुढद्वसित्तमस्य वायुः स्कृति सधानः ॥

- **A.** Khechari. When the tongue is reversed and pressed into the hollow of the head and the sight is fixed at a spot in the middle of the two eyebrows, the posture is called Khechari.\*
- 5. Uddiyanabandha is that posture in which the wind flies upwards by the susumna vessel from the right side of the belly above the navel.†
- 6. Múlabandha. When the heel is pressed against the perinæum, the anus is contracted, and the Apána wind is by force directed upwards, it is Múlabandha.1
- 7. Jálandharabandha. When the throat is contracted and the chin is pressed hard on the chest it is Jálandhara posture, the destroyer of decay and death.§

बीमस्त्र्यां ग्रिम्बकोजायते वासताय वै । स्रतावस्था समृत्यद्वा ततोवायं विरेचयेत् । मचावेषेऽयसम्बाधान्यचारिकप्रदायकः ॥

- चेचरी । कपाचकुचरे विका प्रविद्या विपरीतका । भुवेरकार्वतादृष्टिम् द्वा भवति चेचरी ॥ चेदनाचास्त्रनादेश्वरं कस्त्रां क्रमेचावर्ववेतावत् । सा वावत् भूमधं स्मृत्रति तदा चेचरीस्वरिः ॥ इसीपचनिनं कस्त्रे सुतीस्स्युख्यिम्बनिकंसं ।
- † उद्वीयानवन्तः । वन्नोयन सुन्द्वायाः प्राव्यक्ष्ट्रश्चिते यतः । तस्रादुष्ट्रयनास्त्रोऽयं वे।तिभिः समुदास्तः ॥ उद्वीनं क्रवते यस्राद्वियानं मदास्त्रः । उद्वीयानं तदेव स्मानुष वन्नोऽभिषीयते ॥ उदरे प्रसिन्तं तानं नामेक्द्वेष कार्यत् । उद्वीयानोद्यसे वन्नोयत्युमानक्रकेश्ररी ॥
- पार्विभानेन सन्यीय विनिमान्नस्येद्नृद्ं। स्पानमूर्द्धमान्नस्य मूख्यभोऽभिषीयते ॥ स्थानतिमपानं वे खद्धनं कुरते वस्तात्। सानुस्तेन तं प्राक्षमृत्यभे स्थितिनः ॥
- जास्मरमभः । कष्माकुषः पुर्वे सापर्यविषुकं दर्दः ।
   क्योबास्मराष्ट्रीऽपं करास्त्युविषासकः ॥

- 8. Viparitakarani. Place the sun (expiratory air) above, just below the hard palate, and the moon (inspiratory air) below, just above the navel, and the Viparitakarani is completed. It promotes hunger, &c., &c.\*
- 9. Vajroni. The exercise by which the several secretions are drawn upwards is so called. †
- 10. Saktichálana. Seated in the Vajrásana posture, let the feet be held firm by the hands and the anus be pressed by the heels, then putting the air in motion by the bellows of the chest, let it be suddenly stopped, and, contracting the forehead, let the wind be
  - अर्द्धं नामेरधसाकोक्द्धं भानुषः ममी।
    करकी विपरीतास्त्रा न व्याक्षेत्र सम्मते ॥
    नित्यसम्बासमम्बद्धा अवरामिवविक्ति।
    साचारावञ्चसस्य सम्पादः साधकस्य स ॥
    स्वरादः।रेविद् भवेदमिदंदित तत्स्वत् ।
    स्वरास्त्राद्धं पादः स्वयं स्नात् प्रवसे दिने ॥
    स्वपास किस्तिद्धिकसम्बद्धेय दिने दिने ।
    विस्ति पंत्रतस्ति वस्ताः में दक्षते ।
    सासमावन् योनित्यसम्बदीत् स तु कास्रानित् ॥
    सासमावन् योनित्यसम्बदीत् स तु कास्रानित् ॥
  - † वक्रोकी । खेक्क्या वर्तमाने।ऽपि ये।गोत्ते नियमैर्विना ।
    वक्षोकी ये। विज्ञानाति स ये।गी सिविभाजनः ॥
    तव वक्ष्यं वक्षो दुक्षंभं यस्य कस्यित् ।
    चीरचैतं दितीयम् नारी च वग्नविन्ती ॥
    सेचनेन ग्रनैः स्यमूर्वाकुक्षनम्भवेत् ।
    पुवके।ऽप्ययना नारी वक्षोकीश्रिविभाजयात्॥
    पजतः श्रक्षनाकेन पुत्कारं वक्षकव्ये ।
    श्रनैः प्रकृष्टीत वायमचारकारकात्॥
    वारीभागे पतदिन्द् मभ्यायेनीर्द्धमाक्षय त्ययेत् ॥
    वालाच निर्ज विन्दुम्बंमाक्षय रचयेत् ॥
    स्वो।क्षिया मरोक्षियं काष्या भेद एकतः ।
    क्षेत्र मस्य निविष्य दश्योगस्यस्थानं ॥
    वचोचीमैथना दूर्वं क्षीपंचीः साज्ञक्षेपनं ।
    चार्थीनयोः सुकेनैन सृक्ष्यापारदेः चक्षतः॥

directed that way for two muhúrtas and when it comes to the susumná yessel, stop it and this is S'aktichálana. (Loosely translated.)\*

According to some the *Bandhas*, on distinct form the Mudrás. (Cf. N. C. Pál's treatise on the Yoga.)

Treating of a system of philosophy Patanjali has not thought proper to enter into details, regarding age, sex, caste, food, dwelling, &c. as bearing upon Yoga, but other works supply information about them to a considerable extent. A few notes derived therefrom may not be unfitly added here. The first question that would arise would be-who are fit to perform the Yoga? On this subject the Hathapradipiká fixes no limit. It says, "by the practice of Yoga, every one may attain perfection, whether he be youthful, or old, or very old, or diseased, or decrepit." † The next point is the selection of a proper place. "A small monastery, a dwelling not larger than a cube of six feet, situated in an out-of-the-way place where there is no danger within a circuit of a bow, of hail, fire and water, in a country abounding in food and free from danger of wars and the like, where religion prevails, in a thriving kingdom," is the most appropriate. The cell or mathiká should have a small door and no window; it should be free from holes, cavities, inequalities, high steps and low descents; it should be smeared with cow-dung, devoid of dirt, not infested by vermin, with a terrace in front, a good well, and the whole surrounded by Dwelling in such a place, avoiding all anxieties, the Yogi should follow the path pointed out by his teachers in the exercise of

- \* सित वकासने पादी कराध्यां धारयेदृतं।
  जुष्पदेशसमीपे च कर्तं तच प्रपीद्येत्॥
  वकासनेकितीयोगी चालियता च कुष्डलीं।
  कुर्यादं नच्चरं भक्षां कुष्डलीमाद्य नेध्येत्॥
  भानीराकुषनं कुर्यात् कुष्डलीं चालयेचतः।
  स्त्युवक्रमतस्थापि तस्य स्त्यभयं कृतः॥
  कुष्ठचेद्यपर्योचां निभैयं चालनादसी।
  कर्द्यमाद्यये किष्यत् सुष्कायां समुद्रता॥
  तेन कुष्डलिनी तस्याः सुष्कायां समुद्रता॥
  वाद्याति तस्यात् प्राकायां सुष्कायां सुष्ठाः॥
- † युवा वृद्धे।तिवृद्धोवा साधितोष्ठ्रवेकीऽपि वा। सभाशत् चिदिनाप्नेति चर्मयोगेषु तन्द्रितं॥

the Yoga.\* He should avoid all excess of food, violent exertions, and vain disputations. His food should consist of wheat, sáli rice, barley, shashti rice (or that which matures in six days), the syama and the nivara grains, milk, clarified butter, coarse or candied sugar, butter, honey, ginger, palval, fruits, five kinds of greens, mung pulse, and water," and all soothing sweet things in a moderate quantity, avoiding flesh-meat and too much salt, acids, and all stale, putrid, decomposed or acrid substances. The quantity of food taken should be such as to leave one-fourth of his appetite unappeased.†

He describes the means of making the seat firm and pleasant.

XLVII.

Through slightness of effort and attainment of the infinite.

The construction of the sentence is that through slightness of effort and through attainment of the infinite the seat becomes firm and pleasant. When the wish is formed, 'I shall adopt this posture,' and that posture is accomplished even with "slightness of effort," i. e., without difficulty, and when the thinking principle is reposited in the infinity of space or the like, and by understanding it becomes of it, then from absence of the body and of egotism the posture does not become painful. When this control over posture is accomplished agitations of the body and such other obstructives to meditation do not arise.

- म सुराक्षे वार्किक देशे स्विभिष्ठे निक्पहर्व । व मुश्यमाक्षय्यं में शिलाग्निक्क वर्किते ॥ रकाने महिकामधे जातवं क्रवधानिना । जल्पहारमरंश्रमंतिवरं नात्युषनीचं च यत् सस्ये नेामयसंक्रियमसस्यं निश्मेषयम्रं मितं । वाच्ये मंडपवेदिकूपक्षिरं प्राकारसंविद्यतं प्रेशकं योगमठका स्वक्षितं विवैक्टास्वासिमाः ।
- † ने विम्नमा खियवपादिक में भागा चीरा व्यवंदन वनीत वितास कृति ।
  ग्रंडिपटे त्वक पश्चादिक पदमा कं भुद्रादि दिव मृद्रकं च वती द्रप्रयं ॥
  ग्रंडिपटे त्वक पश्चाद विवाद के स्वाद के च वती द्रप्रयं ॥
  ग्रंडिपटे त्वक प्रयोग विविद्यात ।
  भुष्यते भिवनं भीरते वितादारः च उच्यते ॥
  क व चती च्या अवशेष्यादरीत माकं चै विरते स्वति त्व प्रवेप सद्भाग्या ।
  चा सादि संघ दिव तक कुस्त के स्वाद पिया कि प्रमुख्य ग्रामा या साम्या ।

[The object here is to point out that when by practice one becomes able to assume any position at will, without any difficulty, and, adverting to the dogma that the thinking principle assumes the form of the object it thinks of, when by thinking on any infinite object, such as the sky, it becomes itself infinite, it feels no pain or uneasiness in assuming any posture, however painful it may otherwise be. The means of attaining firmness of seat thus are practice and the contemplation of boundless objects.]

A fruit thereof when accomplished.

## XLVIII.

Thereupon non-embarrasment by the pairs.

The meaning is that on the controll of posture being accomplished, the Yogi is no longer oppressed or embarrased by the pairs, i. e., cold and heat, hunger and thirst, and the like.

[This is the ultimate fruit of attaining perfection in assuming the different postures above adverted to.]

Having thus described how to controul the postures he describes regulation of breath.

#### XLIX.

On its being accomplished the regulation of breath (which is) interruption in the flow of inspiration and expiration.

On posture becoming firm that auxiliary of the Yoga which is regulation of breath and of which firmness of posture is the cause, should be practised.

How is it characterised by the interruption in the flow of inspiration and expiration? Inspiration and expiration have been already defined (B. I. A. xxxiv.) The "interruption" (vichchheda) or stoppage of the twofold "flow" (gati) or current in places outside and inside produced by means of expelling or filling of the breath is called Pranayama or regulation of breath.

[Here the true Práynáyáma is accepted to be the interruption or break in the flow of the breath. The inspiration and the expiration are the functions of which the stoppage is the most effectual act for the attainment of perfect meditation. It is called kumbhaka, or quiescence, and the longer it is sustained the more proficient becomes the Yogí. When perfect controul has been attained in this respect, the Yogí can live buried under earth for months and years without performing any organic function whatever.]

For its better understanding, he describes its nature after showing its distinctions.

#### L.

That, again, is an external, an internal, and a stationary function; it is divided by place, time, and number; it is protracted or subtile.

The "external function" of breath is expiration, or expulsion of the breath outward (rechaka). The "internal function" is inspiration or filling in (púraka). The function of stoppage inside is kumbhaka. Because the vital air at that time remains quiescent or motionless, as water in a jar, (kumbha) therefore that condition is called kumbhaka.

This regulation of breath is of three kinds, according as it is specialised by space (des'a), "time" (kála), and "number" (sahkhyá). It is also "protracted" (dírgha), or "subtile" (sukhma). It is especialised by place, as (when we say) "twelve distant from the nose," meaning as far as twelve fingers from the nose. It is specialised by time, as (when we say) "of the duration of thirty-six instants." It is specialised by "number," when (we say) "many times done."

By these inspirations and expirations the first udgháta is produced, and to know this a numeral figure has to be used. Udgháta is the striking of the head by the wind propelled upward from the navel.

The object of this aphorism is to describe the Pranayama. It is an operation which includes the three functions of inspiration, quiescence, and expiration. The breath must be drawn in first before it can be retained within; the retention cannot last long, and so after a time there must be an expiration. The first and the third, however, are regulated by the capacity of the lungs, and by the time necessary for the expulsion of a given quantity of air, and cannot be much modified, and the second alone, therefore, concerns the Yogi most, for he can controul it to a considerable extent, and hence it is held to be the most important element of the Pranayama; not unoften, as in the last preceding aphorism, it alone is described as the Pranayama. The threefold operation is specialized by the time devoted to each operation, by the extent of space from which the breath is drawn, by the number of times it is repeated, by the period for which it has been practised, and by the subtility or grossness of the operation.

The operation of *udgháta* is mysterious. I cannot find out from any work or person how the internal air is made to strike particular internal organs.]

Having described the three members of the regulation of breath, he, with a view to enunciate a fourth, says:—

### LI.

The fourth is dependant on the recognition of the outer and the inner spheres.

"The outer sphere" (váhya-vishaya) of the breath extends far as twelve (fingers) from the nose. The "inner sphere" (ábhyantara-vishaya) is represented by the heart, the navel and the like. That quiescence or stoppage of motion, (which ensues) on recognising or taking into consideration these two is the "fourth" regulation of breath (pránáyáma). Its difference from the third form, called kumbhaka, is this: The latter without taking any note of the outer and the inner spheres suddenly assumes quiescence,

Digitized by Google

like a lotus falling on a hot stone, while this is a stoppage which results from a recognition of the two spheres. This, like the preceding, should be known to be divisible according to place, time and number.

[This is purely intellectual, and involves no change in the order of the operation. It is the same operation, but performed intelligently.]

He now describes the fruit of the fourth kind.

#### LII.

Thereby is removed the covering of light.

"Thereby," i. e., by that fourth form of regulation of breath, the "covering" (ávarana) of the form of afflictions which envelope the "light" (prakás'a) which is the thinking principle abiding in the quality of goodness, is destroyed. This is the meaning.

[The purport is that this fourth form of Pránáyáma is specially useful in removing all those ideas of pain and suffering which are ordinarily associated with the thinking principle.]

Another fruit.

#### LIII.

The mind's fitness for steadiness.

"Steadiness" (dháraṇá) will be defined presently (B. III, A. I.) The mind (manas), divested of its defects through the instrumentality of these forms of regulation of breath, remains fixed to whatever it is applied, and does not suffer from distractions.

(Here the word manas has been used as a synonym of chitta, thinking principle).

He gives the definition of abstraction.

#### LIV.

Abstraction is the assumption by the senses of the original nature of the thinking principle, from want of application to their respective objects.

That by which the senses are abstracted, or from a feeling of opposition, withdrawn from their respective objects, is Abstraction (pratyáhára). How that may be effected is thus explained. Of vision and the other senses the respective objects are form and the rest. "Application" (samprayoga) to them is advancing towards them. The want of such advance is the forsaking of them and abiding in their original nature. When that forsaking is effected the senses become the imitators of the original nature of the thinking principle. Since the senses follow the thinking principle as do bees their king, they all become of its nature. Thus when the thinking principle is subdued these become abstracted.

[The natural tendency of the senses is outwards, towards the objects which are designed for their entertainment, and the great object of the Yoga is to divert them from those objects, in order to bring them to a focus in the thinking principle. When this is effected they cease to act, and are restored to the natural state of the thinking principle of which they are emanations. That natural state, again, is quiescence, and consequently the senses become quiescent, and this is their abstracted state.]

Having described abstraction, which is the imitation of the nature of the thinking principle by the senses, he now describes the fruit of the act.

#### LV.

Thence the complete subjugation of the senses.

The meaning is—that by the practice of abstraction the senses come so completely under controll that do not proceed, according to their natures, outwards to their respective objects even when excited thereto.

[The chapter opened by enquiring, what the exercise of the Yoga was, and having described in detail that exercise with all its concomitants, it now closes by describing the fruit of that exercise. The fruit is complete subjugation of the senses.]

Thus then has been described the practical exercise of the Yoga which forms the theme of the first chapter. The practical Yoga is first defined (1), then follow its use (11), in the weakening of the afflictions (111), its origin from ignorance (1v), the definition of ignorance (v), do. of afflictions (v1 to IX), means of obviating them (x and XI), works, their sources and fruit (XII to XIV), afflictions, their character and why and how they are to be got rid of (XV to XXVII), discriminative knowledge (XXVIII to XLVI), postures, &c., (XLVII to LII), and the advantages thereof (LIII to LV). [Not literally translated, but only the substance of the commentary is given here for reasons elsewhere assigned, p. 58.]

Now this Yoga, through restraints and obligations, assumes the form of a seed, which sprouts through postures and regulation of breath, flowers through abstraction, and bears fruit through contemplation, retention and meditation, and these are explained in this chapter on exercise.

This is the end of the second quarter, or the quarter on practice, of the commentary entitled *Rájamártanda* on Patanjali's institutes of the Yoga, by the great king, the superior king, the illustrious Bhojadeva.

#### ADDENDUM.

The note on Aphorism XXXII on page 94 is calculated to mislead unwary readers. The remark that purification and other obligations are common to all persons, whether Yogis or otherwise, is quite correct with reference to the text. The obligations are as imperative on Yogis as they are on householders, and none should neglect them; but purification is here taken in its ordinary acceptation, and does not refer to certain peculiar acts of washing or Saucha which some Yogis, particularly the followers of the Hathayoga, recommend. hold that ordinary washings &c., are not enough. They have accordingly devised complicated, and in some respects very repulsive, forms of purification, which they regard as absolutely necessary as preparatory steps towards the attainment of fixity of seats. These they decribe under the collective name of Shatkarma or "sixfold work," as they are reckoned under six different names. These names are-I., Dhauti; II, Vasti; III, Neti; IV, Laukiki; V, Trátaka, and VI, Kapálabháti.\* These are variously subdivided by the Gheranda Sañhitá, the Niruttara Tantra, the A'diyámala the Brahmayámla, the Grahayámala, the Rudrayámala, the Sivasañhitá, and other Tantras. I shall follow the first in the following notes:

I. Dhauti means washing, and it is known under four different names according to the parts of the body to which it is applied. These are, 1st, Antardhauti or washing of the intestines; 2nd, Dantadhauti or washing of the teeth; 3rd, Hriddhauti or washing of the stomach; and 4th, Mulasodhana or washing of the rectum.

The first is effected in four different ways, viz., (a) by contracting the mouth in the form of a crow's bill, and drawing in a full draft of air into the intestines, where it is retained for a time and

then thrown out.\* As wind is the means of washing in this case it is called Vátasára. (b) By drinking a large quantity of water up to the throat, and then forcing it down so as to expel it by the lower orifice.† This is called Várisára. I know not how this can be effected, but to the occultist everything is possible. (c) By stopping the breath and then striking the navel a hundred times against the vertibral column.‡ This is called Agnisára. (d) By taking in air through the mouth contracted into the form of a crow's bill, retaining it in the intestines for an hour and a half, and then expelling it through the lower orifice.§ (Vahiskaraṇa.)

2nd. The Dental washing includes the purification of the teeth, the tongue, the two ears, and the foramen on the crown of the head. || For the teeth a dentrifice of catechu or clean earth is recommended as appropriate. ¶ For the tongue scraping with the index, the middle and the ring fingers is held sufficient. \*\* For the ears, rubbing the orifices with the index and the ring fingers, †† and for the foramen

- काकचचुनदास्त्रेन पिनेहायुं ग्रनैः ग्रनैः।
   चाछचेदुदरं पचाहर्काना रेचचेक्नैः॥
- † शाक्यं पूरयेहारि वक्कोन च पिवेन्स्नैः। चालयेहुदरेषैव चोदराद्रेचयेद्धः॥
- गामिपिष्यं मेदप्रते मृतवारच कारयेत्। चामिपरमेवा घौतियानिकां योजसिदिदा। जदरामयकं त्यक्का कठराग्निं प्रवर्दयेत्॥
- काकीमृतः ग्रीधियमा पूर्वेदुद्रं मदत्।
   घारवेद्दं वामना चाख्येद्धे।वर्त्तमा।
   घा घौतिः परा गोष्या न प्रकासा कदाचन॥
- || इनामूसं जिकामूसं रम्भच कर्षयुगायोः।
  क्यासरमं पर्वेता इनाधीतिर्विधीयते॥
- ¶ बादिरेच रवेनाच स्तिकवा च ग्राडवा। मार्क्कवेदनाम्ख्य यावम् किल्विमाचरेत्॥
- \*\* तर्कानीसधानामा चङ्गास्त्रवययोजतः । वेश्येद्रसमध्ये तु सार्क्वयसम्बद्धाम् । श्रुवेश्यवसम्बद्धाम् निवारयेत्॥
- †† तर्कन्यनासिकायोजानार्क्वयेत् कर्षरम्अयोः । नित्यसभ्यासयोजेन नादानारं प्रकाशयेत ॥

on the crown of the head rubbing with the thumb are enough.\*

3rd. The purification of the stomach is effected in three ways: 1st, by passing the tender leaf-shoot of a plaintain, or a turmeric plant, or a cane, through the mouth into the stomach, and, after shaking it drawing it out (Dandadhauti); 2nd, by drinking a large quantity of water and then vomitting it out (Vamandhauti); 3rd, by swallowing a strip of cloth three inches wide and fifteen cubits long and then drawing it out (Vásadhauti).†

4th. The purification of the rectum (múlas'odhana) is effected by washing the part with water aided by a finger or the stalk of a turmeric plant.

II. The purification of the fundament (Vástiśodhana) is effected by repeatedly contracting the fundament while seated firmly in water up to the navel (julavasti) or on dry land (sthalavasti).

III. Neti is the technical name of thread, a span length of which is passed through the nostrils and drawn out from the mouth with a view to purify the nostrils.

IV. Laukiki Yoga is the practice of shaking or swinging the

ह्याक्षेत्र द्वेष मार्क्यद्वाखरण्यकम् । † रशाद्यं परिवाद्यं वेषद्यं तथैव च। इनाधे चालियना तु पुनः प्रत्या दरेक् नैः॥ भाजनाने पिवेदारि चाकखपूर्वितं सुधीः। जर्द्ध हिं चर्च जला तळा वं वसयेत् प्नः । नित्यमभ्याचयोगेऽयं कफिपत्तं निवारयेत्॥ चतुरङ्खविखारं स्टब्सवसं अनैपंचेत्। पुनः प्रत्या परेद्रेतत् प्रीचते धौतिकर्मकम्॥ 📘 पीतमूखस्य द्खेन सध्यसाङ्ग्लिनापि वा। यक्षेत्र चालचेद्गुद्धां वारिका च पुनः पुनः 🛭 माभिमग्रजकेपायुँ न्यसवामृत्कटारमम्। चाकुचनं प्रसार्च जलवन्तिं समाचरेत्। विश्वं पश्चिमात्रानेन चास्त्रिया सनैरधः। विविश्व पायुमाकुवयेत् प्रसारयेत्॥ वित सिमानं स्टब्स्स्नं मारानने प्रवेशयेत। मुखादिशेमयेत् प्यात् प्राचते नेतिकर्मकम् ॥ intestines repeatedly from one side to the other.\*

V. For the purification of the eyes, the recommendation is that the eyes should be fixed on one point, the tip of the nose for instance, without permitting any twinkling, until tears flow in abundance. This is called *Tráţaka.*†

VI. Under the last head of Kapálabháti, three practices are recommended: 1st, drawing the air through the left nostril and expelling it by the right, and then reversing the operation, and performing it alternately several times, (Vátakrama); 2nd, drawing in water by the nostrils and throwing it out by the mouth, (Vyut-krama); 3rd, by sucking up water by the mouth and throwing it out by the nostrils, (S'ítkrama).

The Tantras describe several other modes of purification, and suggest many variations in the rules above quoted; but it is not worth while to quote them, particularly as first class Yogís denounce all such purifications as quite unnecessary, if not actually futile.

- \* षमन्दवेगे तुन्द्ष आमयेदुभपार्श्वराः। सम्बेरामाजिष्यमीष देषामस्विवर्श्वमम्॥
- † निमेषेकोषकं त्यक्ता स्टब्स लच्छं निरीच येत्। यावद त्रुक्ति पतन्ति चाटकं प्रोच्यते वृधेः॥
- देख्या पूरयेद्वायं रेचयेत् पिक्वला पुनः।
  पिक्वल्या पूरियता पुनस्ते रेचयेत्॥
  पूरकं रेचकं कला वेगेन न तु चालयेत्।
  एवसभ्यास्योगेन कफदीषं निवारयेत्॥
  नासभ्यां कलनाकृष्य पुनर्वके के रेचयेत्।
  पायं पायं कृतके सेच स्वेसदीषं निवारयेत्॥
  भीत्कृत्य पीला वक्केच नासामास्वित्रेरेचयेत्।
  एवसभ्यास्योगेन कासदैवस्मा भवेत्॥
  न कायवे वाद्वक्षस्य करा नेव प्रकायवे।
  भवेत् स्वक्ष्यन्ददेस्य क्रास्टोषं निवारयेत्॥

| 16.        | Categories of the Nyáya Philosophy, Fasc. II                                                   |            | Rs.   | 0  | 10  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----|-----|
| 17.        | Dasa Rúpa, Fasc. I—III @ /10/ each                                                             |            |       | 1  | 14  |
| 18.        | Gopatha Bráhmana, Fasc. I and II @ /10/ each                                                   |            |       | 1  | 4   |
| 19.        | Gopála Tápaní, Fasc. I                                                                         |            |       | 0  | 10  |
| 20.        | Gobhilíya Grihya Sútra, Fasc. I—XII @ /10/ each                                                |            |       | 7  | 8   |
| 21.        | Hindu Astronomy, Fasc. I-III @ /10/ each                                                       |            |       | 1  | 14  |
| 22.        | Tsá Kena Katha Prasna Munda Mándukya Upanishads,                                               | Fasc. VI   |       | 0  | 10  |
| 23.        | Kátantra, Fasc. I-VI @ 1/each                                                                  |            |       | 6  | 0   |
| 24.        | Kathá Sarit Súgara, English, Fasc. I—X @ 1/ each                                               |            |       | 10 | 0   |
| 25.        | Lalita Vistara, Fasc. I—VI @ /10/ each                                                         |            |       | 3  | 12  |
| 26.        | Ditto English, Fasc. I—II                                                                      |            |       | 2  | 0   |
| 27.        | Maitri Upanishad, Fasc. I—III @ /10/ each                                                      |            |       | 1  | 14  |
| 28.        | Mímámsá Darsana, Fasc. II—XVI @ /10/ each                                                      |            |       | 9  | 6   |
| 29.        | Markandeya Purana, Fasc. IV-VII @ /10/ cach                                                    |            |       | 2  | 8   |
| 30.        | Nrisimha Tápaní, Fasc. I—III @ /10/ each                                                       |            |       | 1  | 14  |
| 31.        | Nirukta, Fasc. I—V @ /10/ each                                                                 | • •        |       | 3  | 2   |
| 32.        | Nárada Pancharátra, Fasc. I, III—IV @ /10/ each                                                | • •        |       | 1  | 14  |
| 33.        | Nyaya Darsana, Fasc. I and III @ /10/ each                                                     |            |       | 1  | 4   |
| 34.        | Nitisara, or, The Elements of Polity, By Kamandaki                                             | , Fasc. II | -IV   |    |     |
|            | (Fasc. I out of stock)                                                                         | • •        | • •   | 1  | 14  |
| 85.        | Pingala Chhandah Sútra, Fasc. I—III @/10/each                                                  | • •        | • •   | 1  | 14  |
| 36.        | Prithiráj Rásau, Fasc I—IV @ /10/ each                                                         | 0.0        | * *   | 2  | 8   |
| 37.        | Ditto English, Fasc. I                                                                         | • •        | • •   | 1  | 0   |
| 38.        | Páli Grammar, English, Fasc. I and II @ /10/ each                                              |            | • •   | 1  | 4   |
| 39.<br>40. | Prákrita Lakshanam, Fasc. I                                                                    | ••         | • •   | 0  | 10  |
| 41.        | Srauta Sútra of Apastamba, Fasc. I—III @ /10/ each                                             | • •        |       | 1  | 14  |
| 42.        | Ditto Aśvaláyana, Fasc. I—XI @ /10/ each                                                       |            |       | 6  | 14  |
| 43.        | Ditto Látyávana Fasc. I—IX @ /10/ ench                                                         |            | • •   | 5  | 10  |
| 44.        | Sáma Veda Samhitá, Fasc. I—XXXVII @ /10/ each                                                  |            | ••    | 23 | 2   |
| 45.        | Sahitya Darpana, Fasc. I-IV (a) /10/ each                                                      |            |       | 2  | 8   |
| 46.        | Sankhya Aphorisms of Kapila, Fasc. I and II @ /10/ eac                                         | eh .       |       | 1  | 4   |
| 47.        | Súrya Siddhánta, Fase. IV                                                                      |            |       | 0  | 10  |
| 48.        | Sarva Darsana Sangraha, Fasc. II                                                               |            |       | 0  | 10  |
| 49.        | Sankara Vijaya, Fase. II and III @ /10/ each                                                   |            |       | 1  | 4   |
| 60.        | Sánkhya Pravachana Bháshya, English, Fasc. III                                                 |            |       | 0  | 10  |
| 51.        | Sánkhya Sára, Fasc. I                                                                          |            |       | 0  | 10  |
| 52.        | Taittiriya Aranyaka, Fasc. I—XI @ /10/ each                                                    |            |       | 6  | 14  |
| 63.        | Ditto Bráhmana Fase. I—XXIV @ /10/ each                                                        |            |       | 15 | 0   |
| 54.        | Ditto Samhitá, Fase I—XXXII @ /10/ each                                                        |            |       | 20 | Ü   |
| 55.        | Ditto Prátisákhya, Fasc. I—III @ /10/ each                                                     |            |       | 1  | 14  |
| 56.        | Ditto and Aitareya Upanishads, Fasc. II and III @                                              |            |       | 1  | 4   |
| 57.        | Ditto Aitareya S'vetáśvatara Kena Iśá Upanishads,                                              | English,   | Fasc. |    |     |
|            | I and II @ /10/ each                                                                           | • •        | • •   | 1  | 4   |
| 58.        | Tándyá Bráhmana, Fasc. I—XIX @ /10/ each                                                       | • •        | • •   | 11 | 14  |
| 59.        | Uttara Naishadha, Fasc. I—XII @ /10/ each Váyu Purána, Vol. I, Fasc. I—VI; Vol. II, Fasc. I—II | 6 /10/00   | oh ·  | 7  | 8   |
| 60.        |                                                                                                | @ /10/ ea  | сп    | 5  | 0   |
| 61.        | Vishņu Smriti, Fasc. I—II @ /10/ each<br>Yoga Sútra of Patanjali, English, Fasc. I—II          | • •        | • •   | 1  | 12  |
| 62.        | Toga Suuta of Laterijan, Enignan, Laso. I—II                                                   |            |       | -  | 12  |
|            |                                                                                                |            |       |    |     |
|            | Arabic and Persian Series.                                                                     |            |       |    |     |
|            | 22,4000                                                                                        |            |       |    |     |
| 1          | 'Alamgirnamah, with Index, Fasc. I-XIII @ /10/ each                                            |            |       | 0  | 0   |
| 1.         | Min-i-Akbari, Persian text, Fasc. I—XXII @ 1/4 each                                            | • • •      |       | 27 | 2 8 |
| 3.         | Ditto English Translation, Vol. I (Fasc. I-VII)                                                |            | • •   | 13 | 4   |
| 4.         | Akbarnamah, with Index, Fasc. I—XX @ 1/4 each                                                  |            | • • • | 25 | 0   |
| Б.         | Bádsháhnámah with Index, Fasc. I—XIX @ /10/ each                                               |            |       | 11 | 14  |
| 6.         | Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to.                                        |            |       | 4  | 8   |
| 7.         | Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fa                                          |            | I @   |    |     |
|            | 1/4 each                                                                                       |            |       | 26 | 4   |
| 8.         | Farhang-i-Rashidi (complete), Fasc. I-XIV @ 1/4 each                                           |            |       | 17 | 8   |
| 9.         | Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, Fasc. I-                                      | -IV @ /12/ | each  | 3  | 0   |
| 10.        | Futúh-ul-Shám Waqidi, Fasc. I-IX @ /10/ each                                                   |            |       | 5  | 10  |
| 11.        | Ditto Azádí, Fasc. I—IV @ /10/ each                                                            |            |       | 2  | 8   |
| 12.        | Haft Asman, History of the Persian Masnawi, Fasc. I                                            | • •        |       | 1  | 4   |
| 13.        | History of the Caliphe, English, Fasc. I-VI @ 1/ each                                          |            | • •   | 6  |     |
|            |                                                                                                |            |       |    |     |

| 14.        |                                                                                                                                     | Ra.   | 1  | 14  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|
| 15.        | Isabah, with Supplement, Fasc. I—XXX @ /12/ each Maghazi of Waqidi, Fasc. I—V @ /10/ each                                           | **    | 22 | 8   |
| 16.<br>17. | Montakhab-ul-Tawarikh, Fasc. I—XV @ /10/ each                                                                                       | • •   | 3  | 6   |
| 18.        | Muntakhab-ul-Lubab, Fasc. I-XVIII @ /10/ each, and Fasc. X                                                                          | IX    |    |     |
| 7.0        | with Index @ /12/ Mu'áṣir-i-'Alamgiri (complete), Fasc. I—VI @ /10/ each                                                            | • •   | 12 | 0   |
| 19.<br>20. | Nukhbat-ul-Fikr, Fasc. I                                                                                                            | • •   | 3  | 12  |
| 21.        | Nizámí's Khiradnámah-i-Iskandarí, Fasc. I and II @ 1/each                                                                           |       | 2  | 0   |
| 22.        | Suyuty's Itqun, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Suppleme                                                                | nt,   | 0  | • • |
| 23.        | Fasc. II—IV, VII—X (a 1/4 each Tabaqát-i-Násirí, Fasc. I—V @ /10/ each                                                              | • •   | 8  | 12  |
| 24.        | Ditto English, Fasc. I—XIV @ 1/ each                                                                                                |       | 14 | 0   |
| 25.        | Táríkh-i-Fírúz Sháhi, Fasc. I—VII (v /10/ each                                                                                      | • •   | 4  | 6   |
| 26.<br>27. | Táríkh-i-Baihaqí, Fasc. I—IX @ /10/ each Wís o Rámín, Fasc. I—V @ /10/ each                                                         | •••   | 5  | 10  |
| 21.        | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                     |       |    |     |
| -          |                                                                                                                                     | 3     |    |     |
| 1.         |                                                                                                                                     | ına   | 90 | 0   |
|            | Ditto Index to vois, 1-Aviii                                                                                                        |       | 5  | 0   |
| 2.         | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.                         | per   |    |     |
| 3.         | Journal of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 18                                                              | 316   |    |     |
|            | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to S                                                                   | ub-   |    |     |
|            | scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (     | 7),   |    |     |
|            | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (                                                                  | 8).   |    |     |
|            | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (1875 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), @ 1/8 | per   |    |     |
|            | No. to Subscribers and (a 2/per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos. in e        | don.  |    |     |
|            | Volume.                                                                                                                             | AG 76 |    |     |
|            | General Cunningham's Archeological Survey Report for 1863-64 (Ex                                                                    | tra   |    |     |
|            | No., J. A. S. B., 1864)  Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Soci                                         | etv.  | 2  | 0   |
|            | (Extra No., J. A S. B., 1868) Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra N                                        |       | 2  | 0   |
|            | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra 1                                                                      | To.,  |    |     |
|            | J. A. S. B., 1875) Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part                                                | ii.   | *  | 0   |
|            | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                            |       | 4  | 0   |
|            | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by<br>L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)                            | M.    |    | 0   |
|            | Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Griera                                                               | OB.   | 4  | 0   |
|            | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880) Aborigines of India, by B. H. Hodgson                                                |       | 2  | 0   |
| 4.         | Analysis of the Sher Chin, by Alexander Csoma de Körös                                                                              | • •   | 3  | 0   |
| 5.<br>5.   | Anis-ul-Musharrihin                                                                                                                 | • •   | 3  | 0   |
| 7.         | Anis-ul-Musharrihin Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                  | • •   | 2  | 0   |
| · 8.       |                                                                                                                                     | av    | 1  | 0   |
| ٠.         | W. Taylor                                                                                                                           | •••   | 2  | 0   |
| 10.        | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis                                                                          | • •   | 1  | 8   |
| 11.<br>12  | Iştiláhát-uş-Şúfiyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo. Ináyah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV @ 16/ each               | • •   | 32 | 0   |
| 13.        | Jawami-ul-'ilm ir-riyazi, 168 pages with 17 plates, 4to                                                                             |       | 2  | o   |
| 14.        | Khizanat-ul-'ilm<br>Mahábhárata, Vols. III and IV @ 20/ each                                                                        |       | 4  | 0   |
| 15.<br>16. | 2. 1 TY 14 . 2. Th T T T                                                                                                            | t I.  | 40 | 0   |
| 10.        | with 3 coloured Plates, 4to                                                                                                         | • • • | 6  | 0   |
| 17.        | Chamilat ul lelam                                                                                                                   | • •   | 1  | 0   |
| 18.<br>19. | Tibetan Dictionary                                                                                                                  | • •   | 10 | 0   |
| 20         | Ditto Grammar                                                                                                                       |       | 8  | 0   |
| 21         | Vnttodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                                             | ••    | 2  | 0   |
|            |                                                                                                                                     |       |    |     |
|            | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I-XVI @ 1/each                                                                               | 0.0   | 16 | U   |
|            |                                                                                                                                     |       |    |     |

Or Res



# BIBLIOTHECA INDICA;



# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
NEW SERIES, No. 482.



# पातञ्जलं यागस्चम्।

राजमार्चाखाखादितम्।

THE YOGA APHORISMS OF PATANJALI,

WITH THE

COMMENTARY OF BHOJA RAJA AND AN ENGLISH TRANSLATION.

BY

RAJENDRALALA MITRA, LL. D., C.I.E. FASCICULUS III.

# CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1882.





# LIST OF BOOKS FOR SALE

AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO. 57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

# BIBLIOTHECA INDICA.

# Sanskrit Series.

| 1.          | Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /10/ each.                                                   |     | Ra. | As. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 2.          | Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                   |     | 3   | 2   |
| 3.          | Agni Purána, (Sans.) Fasc. I—XIV @ /10/ each                                                              |     | 2   | 8   |
| 4.          | Aitareva Aranyaka of the Ric Vada (17) cach                                                               |     | 8   | 12  |
| 5.          | Aitareya Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I—V @ /10/ each Aphorisms of Sandilya, (English) Fasc. I |     | 3   | 2   |
| 6.          | Aphorisms of the Vedente (Suppl Fasc. 1                                                                   |     | 0   | 10  |
| 7.          | Aphorisms of the Vedants, (Sans.) Fasc. III—XIII @ /10/ each<br>Brahma Sútras, (English) Fasc. I          |     | 6   | 14  |
| 8.          | Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                                                                 |     | 1   | 0   |
| 9.          | Brihat Aranyaka Unanishad (Sana) E                                                                        |     | 6   | 0   |
| 10.         | Brihat Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. II—IV, VI—IX @ /10/ ea                                           | ch  | 4   | 6   |
| 11.         |                                                                                                           |     | 1   | Z   |
| 12.         | Brihat Samhitá, (Sans.) Fasc. I—III, V—VII @ /10/ each                                                    |     | 3   | 12  |
| 13.         | Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fasc. II—III @ /10/ each                                            |     | 1   | 4   |
| 14.         |                                                                                                           | W   | 24  | 6   |
| 15.         | Chhándogya Upanishad, (Sanskrit) Fasc. I and IV @ /10/ each                                               |     | 7   | 4   |
| 16.         | Ditto [Findish) Hose Land II @ /10/                                                                       |     | 1   | 4   |
| 17.         |                                                                                                           |     | 0   | 10  |
| 18.         | Daśa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                |     | 1   | 14  |
| 19.         | Gopatha Bráhmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /10/ each                                               |     | ī   | 4   |
| 20.         |                                                                                                           |     | 0   | 10  |
| 21.         | Gobhilíya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /10/ each.                                                  |     | 7   | 8   |
| <b>2</b> 2. | Alinua Ashrunomiv. [English] Hago [] [] ( )                                                               | 0   | i   | 14  |
| 23.         | I'sá Kena Katha Prasna Munda Mandukya Upanishads, (Sans.) Faso. V                                         | T   | Ô   | 10  |
| BU.         | Kátantra, (Sans) Fasc. I-VI @ 1/ each                                                                     |     | 6   | 10  |
|             |                                                                                                           | 200 |     | -   |

(Continued on third page of cover.)

# CHAPTER THIRD.

May Bhútanátha, (the lord of elements,) by the thought of whose lotus feet, the occult powers of Animá and the rest are attained by thinkers, be to our prosperity!

With a view to describe the three accessories of the Yoga, Dháraná, &c., already referred to, (C. II A. XXIX) and to explain the external, the internal, and other Siddhis, Patanjali begins this chapter, adverting first to the explanation of the term Sañyama.

[The occult powers (vibhútis) are the following: 1, animá, "molicularity," extreme minuteness, or parvitude, or invisibility; 2, Laghimá, "extreme lightness," levity, tenuity, or incorporeality; 3, Prápti, "accessibility," or touching anything at will, as touching the moon with the tip of one's finger; 4, Prákámya, "wilfulness," or irresistibility of will, fulfilment of every wish; 5, Garimá, "excessive pondrosity," magnitude, or illimitable bulk; 6, I'sitá" sovereignty," or supreme dominion over animate and inanimate nature; 7, Vasitá, "subjugation," the power of changing the course of nature; 8, Kámávasáyitá, "self-controul," or the power of suppressing all carnal longings. These are also indicated by the term riddhi, and also by siddhi or perfections. Inasmuch, however, as siddhi is applied to other profections it is sometimes qualified by the term mahá. The powers are also indicated by the terms bhúti and aiśvarya.]

Thereof, he describes the nature of steadfastness.

I.

Steadfastness is the confinement of the thinking principle to one place.

"To one place" (deśe), i. e., in the navel-wheel, the tip of the nose, or the like. "Confinement" (bandha) of the thinking

Digitized by Google

principle is making the thinking principle steady (on one object) by excluding (the thought of) all other objects. This (confinement to one place) is called *Dháraná* or the steadfastness of the thinking principle.

The meaning is this:—The Yogí, who has purified his internal organ by benevolence and other acts of refining the thinking principle, who has accomplished the restraints and the obligations, who has acquired mastery over his postures, who has subdued the vital airs, who has abstracted himself from the field of the senses, who has conquered the pairs (cf. C. II A. XLVIII), should, in a quiet place, and in an erect posture, by fixing it to one object, such as the tip of the nose, produce steadfastness of the thinking principle for the practice of discriminate meditation.

[The preliminary obligations and restraints having been accomplished, and the habit of assuming the various kinds of seats having been acquired, the Yogi should engage himself in training his thinking principle so as to be able to keep it unswervingly steady to any object to which he may wish to direct it; and this unswerving fixity is called Dháraná, or steadfastness. This steadfastness cannot be acquired without a substratum. There must be some object to which the thinking principle can be applied, whether it be the tip of the nose, or a plexus of nerves in the belly, or the crown of the head, or the ether, or the sky, for without it, in the preliminary stage, the thinking principle would be wandering. And inasmuch as there must be a substratum, the steadfastness of thinking produced by it comes under the head of discriminate meditation (samprajnáta-samádhi). (C. I A. xvII.) Practically it is a state of steady, immovable abstraction, bu. the word abstraction would be an indirect and not a direct definition of Dháraná, inasmuch as abstraction gives prominence to the act of withdrawing or separating, leaving the result of the act in the background, whereas Dháraná gives prominence to the fixation of the thinking principle to one point, leaving the separation or withdrawing from other things to be tacitly implied.

The P. Bháshya defines "Dháraná to be the fixation of the function of the thinking principle on the navel-wheel, or on the lotus of the heart, or on the light in the head, or on the tip of the nose, or on the point of the tongue, or on such other place, or on some external object." (Nábhichakre hridaya-pundaríke múrdhni jyotishi násikágre jíhvágra-ityádishu des'eshu váhye vá vishaye chittasya vrittimátrena bandha iti bandho dháraná.) The "external object" of the commentator is explained by Vijnána Bhikshu to mean the image of a divinity.]

Having defined steadfastness, with a view to define contemplation he says:

#### II.

Contemplation is unison there of the understanding.

"There," in that place where the thinking principle is confined. "Of the understanding" (pratyayasya) of the knowledge. Whatever unison (or harmonious blending) is obtained through the instrumentality of avoiding untoward modifications, and what knowledge constantly arises through dependance on that on which steadfastness is reposed, is called "contemplation" (dhyána).

[The word dhyána is usually translated into meditation, for it implies that profound and abstract consideration which brings its object fully and undisturbedly before the mind. Inasmuch, however, as there is deliberation and consideration in this act, contemplation appears to me to be a more appropriate equivalent, the highest state of contemplation, which is Samádhi, being indicated by the term meditation.

The P. Bháshya defines Dhyána to be "an even current of thought undisturbed by other thoughts." (Sadris'a praváka-pratyayántarenáparámrishto dhyánam.)]

He now describes meditation, the last or highest member of the Yoga.

#### III.

When that (contemplation), existing as if without its own identity, enlightens solely one object, it is meditation.

"When that," i. e. contemplation as defined above (A. II). When "solely one object" is enlightened, i. e., when the object produced by application to the form of an object, negating all other forms of consideration, and the thought appears as if devoid of its own identity, it is called "meditation" (samádhi). That which brings the mind together thoroughly, (samyag-ádhíyate), i. e., brings it to one centre by avoiding all disturbing causes, is Samádhi.

The P. Bháshya defines Samádhi to be "that in which contemplation so realizes the form of the object contemplated as to make its own identity, as it were, void from the prevalence of the nature of the contemplated object. (Dhyánameva dhyeyákára-nirbhásam pratyayátmakena svarúpena sunyamiva yadá bhavati dhyeya-svabháváves'át tadá samádhirityuchyate). As stated in the foregoing note, Samádhi is only a more advanced state of contemplation than Dhyána. In the latter the ideas of other objects besides the one contemplated are subdued and kept down, but not entirely suppressed; but in the former it is so complete that not only exteraneous ideas are suppressed, but even the distinction between the thinking and the thought are lost, so that the former, as it were, merges into the latter, and nothing but thought remains. being the case, the body ceases to be influenced by external stimuli. and a state of catalepsy or trance is produced. Hence it is that Samádhi is not unfrequently translated into trance or catalepsy. Catalepsy, however, takes note of only the cessation of the organic functions, leaving unnoticed the state of the thinking principle, whereas Samádhi brings the intensity of the thinking to the fore, without caring for the organic functions, and the English equivalent used should therefore convey this idea. Meditation it is true does not give the measure of the intensity, but since that intensity varies greatly under different circumstances, meditation is by itself enough for ordinary use.]

In order to supply for use in his work a technical term for the three constituents above described, he says:

#### IV.

The three together constitute Sanyama.

In this Sástra the application of the three operations of contemplation,  $(dhy\acute{a}na)$  steadfastness  $(dh\acute{a}ran\acute{a})$ , and meditation  $(Sam\acute{a}dhi)$ , to one object is indicated by the use of the term Sañyama.

[The word Sanyama is formed of the intensitive particle sam prefixed to yama "restraint," and means vow, binding or confinement, and in this work indicates the absolute restriction of one's self to the practice of the three means of accomplishing the Yoga. In connexion with the ceremonial of the Smriti, it is used to indicate the day preceding that of the rite itself, because on that day the performer has to place himself under certain restrictions about food, drink, and occupation, the nature of which varies according to the character of the rites. The word is defined with a view to prepare it for subsequent use as a technical term for the three most important acts of Yoga.]

The fruit thereof.

#### V.

From success thereof comes the light of understanding.

"Thereof," i. e., of Sañyama. "From success" from its becoming similar (i. e., freely blending with each other so as to be the same) by practice. "Understanding"  $(prajn\acute{a})$ , i. e., the nature of the object to be known. The "Light"  $(\acute{a}loka)$ , (understanding) expands. The meaning is—that which has to be known becomes thoroughly manifest.

[The purport is obvious. When a person is proficient in performing the threefold acts of Sañyama, he attains the light of understanding, or the power of knowing thoroughly the nature of the object to which he directs his attention.]

Its application.

#### VI.

It is to be applied according to its stages.

According to "its," i. e., of the Sañyama, "Stages" (bhúmi), it should be applied to the varying conditions of grossness and subtileness of the substratum of the function of the thinking principle. The Sañyama should be practised in a higher stage after subduing or attaining proficiency, or knowing thoroughly, the lower stages of the thinking principle, for the fruition is not effected by practicing the Sañyama in the highest stage without first bringing into controul the lower ones.

[The subject matter of this aphorism is a mere detail: it is the rule that Sañyama should not be attempted for the higher stages of perfection until after it has been practised in the lower stages, i. e., it is to be practised step by step according to the different stages into which the career of the Yogi is divided. See C. II A. xxvII.]

A doubt having arisen why in the chapter on the appliances (C. II) he should have described only five after naming the eight members of the Yoga, and omitted three, the author says:

#### VII.

The three are more intimate than the former.

"Than the former," i. e., of restrictions and other members of the Yoga, which are the appliances of meditation in a secondary degree. (C. II A. XXIX.) The three members, steadfastness, &c., "are intimate" (antaranga, lit. akin,) to descriminate meditation, since they establish the true character of meditation.

[In C. II A. XXIX. the accessories of the Yoga have been described to be restraint, obligations, postures, regulation of breath, devotion, steadfastness, contemplation, and meditation. Of these the first five are subsidiary or ancillary to, and the last three integral parts, lit. members of the body of, the Yoga, and this idea is developed in the aphorism under notice by the statement that the former are strangers and the latter intimates. The first five only prepare a person for the performance of the Yoga, but the last three constitute the Yoga, for without them there can be no discriminate Yoga having a specific object of thought.]

To point out that it is nevertheless a stranger compared to another, he says:

#### VIII.

It is still a stranger to the seedless.

"To the seedless" (nirvijasya), i. e., to the meditation which depends on nothing, or carries on pondering with reference to vacuity. To it the threefold members of the Yoga are strangers, (vahiranga,) because they are only secondarily subservient.

[Having in the next preceding aphorisms described the last three of the eight members of the Yoga, to be essential to the Yoga, the author makes a distinction, by saying that though they are essential in the case of discriminate meditation, or that in which there is a specific object of thought, they are not so when the Yogí, rising above all specific objects, makes vacuity (s'únya) the object of his pondering. This form of meditation is called "seedless" (cf. C. I, A. LXI), and it needs no aid and can derive no help from steadfastness, contemplation and objective meditation.]

Having now clearly explained the subject of Sanjama, wishing to disclose the nature of perfection of the different members of Yoga, he describes successively the three modifications.

#### IX.

The suppressive modification is the moment of conjunction of the thinking principle with suppres-

sion on the overthrow and success of the twofold residua of waking and suppression.

"Waking" (vyutthána) includes the three conditions of agitation, bewilderment, and voluptuousness. "Suppression" (nirodha) is that modification of the thinking principle in which the quality of goodness becomes a part of it, or retires to it. When successively the "overthrow" (avibhava) and success "prevalence" (prádurbháva) of the residua of the two, i. e., of the waking and the suppressive conditions, are produced, then at the moment of "suppression," the conjunction (anvaya) which takes place from the thinking principle having then both functions is called "suppressive modification" (nirodhaparináma). "Overthrow" is the condition of incapacity to perform work, there being a contempt for it. "Prevalence" is the condition of manifestation in the present condition. The meaning is this: - When the residua cognate to waking are pacified, and the residua of suppression are prevailing and the thinking principle appears connected with both from its being the substratum of quality, then that state is indicated by the word suppressive modification (nirodhaparináma).

Although there is no stillness of the thinking principle when affected by the functions of the qualities, nevertheless this modification is called *still* or *motionless*.

[Having explained the exact position of the threefold exercise of Sañyama, the author now proceeds to describe what follows that exercise, and in doing so first defines three terms, and the first of them is suppressive modification (nirodhaparináma). This is defined to be the time when all the residua of the waking state being overthrown, the thinking principle begins to be worked by the residua of the suppressive state; it is the moment of transition from the one condition to the other that the term indicates. The P. Bháshya thus defines the term: "the residua of the waking state are the attributes of the thinking principle, but they are not intelligent. The residua of suppression, produced by the intelligence of the suppressive state, are also the

attributes of the thinking principle. On the overthrow and the success of the two, the residua of the waking state are put down, those of the suppressive state rise up, and there is then a correlation of the thinking principle, and the changes, thus constantly occurring in a thinking principle is suppressive modification." (Vyutthána-sañskáráschittadharmá na te pratyayátmaká iti, pratyaya-nirodhena niruddhá nirodhasañskárá api chittadharmáh, tayorabhibhava-prádurbhávau vyutthána-sañskárá híyante nirodha-sañskárá ádhíyante, nirodhakshanam chittamanveti tad ekasya chittasya pratikshanamidam sañskárányathátvam nirodhaparinamah.)

In explaining the text, Bhoja uses a term which, as playing an important part in subsequent explanations, requires a few words of comment. The word is vartamánádhvan, a compound of vartamán "present" and adhvan "a road," but here "time" (adhvas'abda kálavachanah,) which I have rendered into "present The theory is that every image, shape, or idea exists from eternity in a latent form; circumstances make it manifest, and when those circumstances are overcome it reverts to its former condition. The first is anágatádhvan, or the unmanifest or antecedent condition: the second or what we see is the vartamánádhvan, or the present condition; and the third is atitádhvan, or the postcedent condition, which is reversion to the first condition. The image existed in the marble in a latent condition; the sculptor brings it to its present condition, and when it is broken it passes on to its postcedent condition. This theory is the same which prevailed in Greece in ancient times. Thus, says Sir William Hamilton: "Plato agreed with the rest of the ancient philosophers in this-that all things consist of matter and form; and that the matter of which all things were made, existed from eternity, without form; but he likewise believed that there are eternal forms of all possible things which exist, without matter; and to those eternal and immaterial forms he gave the name of ideas. In the Platonic sense, then, ideas were the patterns according to which the Deity fashioned the

phenomenal or ectypal world." So Tiberghien, (Essai des Connoissance humane, p. 207,) "Seneca considered ideas, according to Plato, as the eternal exemplars of things, Cicero as their form, Diogenes Laertius as their cause and principle, Aristotle as substances."

The word sañskára, which, for the sake of uniformity, I have sendered into residua, would have been more pointed here if translated into idea.]

The fruit thereof.

#### X.

Its tranquil flow from residual habit.

"Its," of the thinking principle, "tranquil flow" (pras'ánta-váhitá) is produced by the residua of the suppression aforesaid. The meaning is, from voluptuousness being removed the thinking principle flows in its own modification.

[The advantage derived from the suppressive modification is that, when it is attained, the thinking principle becomes tranquil, and abides in its own nature, that is, it is no longer subject to agitation from the prevalence of the adverse qualities of foulness and bewilderment.]

Having described suppressive modification, he now defines meditative modification.

#### XI.

The destruction of multifunctionality and enlivenment of concentration of the thinking principle is meditative modification.

"Multifunctionality" (sarvárthatá) is the quality of voluptuousness of the thinking principle, which results from its accepting many objects from its versatility. When one object is depended upon there is a similar modification, and it is "concentration," and that too is a quality of the thinking principle. The "destruction" and "enlivenment" (kshaya and udaya) of the two are successive, i. e., the destruction or extreme overthrow of the quality of multifunctionality and the enlivenment or full mani-

festation of the quality of concentration are successive. The condition in which there is a junction of the two in the thinking principle, when it has the quality of goodness in excess, is called "meditative modification" (samádhi-parináma). This is distinct from the former, (i. e., suppressive meditation). In the former there are the overthrow and the prevalence of the two residua, i. e., the contempt for the nature of the former waking residua and the prevalence in an unsubdued state of the latter or the residua of suppression. In this, however, there is destruction and full enlivenment. Destruction is entrance into the condition beyond that of reproduction, of the voluptuousness of multifunctionality, from extreme hatred. Enlivenment of the quality of concentration is its manifestation in the present condition.

[Suppressive modification as defined in A. IX, is confined to the point of time when the waking state passes on to the suppressive state; but in the meditative modification, there is a farther advance. The waking state has then been entirely overcome, and the meditative state is in full prevalence. The one is the commencement, and the other the consummation, of the condition of meditation. The P. Bháśhya explains this by saying "multifunctionality is an attribute of the thinking principle, so is concentration; the meaning is there is destruction or disappearance of multifunctionality and the enlivenment or manifestation of concentration." (Sarvárthatá chittadharmah ekágratá chittadharmah, sarváratáyáh kshayastirobháva ityarthah, ekágratáyá udaya ávirbháva ityarthah.) Briefly this is a higher state of concentration.

The third or the concentrative modification.

#### XII.

The concentrative modification of the thinking principle is that in which both the tranquil and the enlivened conditions are equally recognized. Unity of idea is a special function of the abstracted thinking principle. "Tranquil" (śánta) is that which has entered the postcedent condition. "Enlivened" (udita) is manifestation in the present condition. From the thinking principle being in a collected state, the two are equal, and from their object being one, are similar cognitions (pratyayas). When the collected thinking principle abides correlated with both it is called concentrative modification.

[In the suppressive modification the worldly state is just passing away, and the meditative state is just commencing, and the thinking principle is becoming tranquil; in the meditative state the first stage is passed, and concentration is in prevalence or fully enlivened; and when the tranquil and the enlivened conditions are in full play, the condition is called the concentrative modification. The P. Bháshya explains this by saying, "of the controlled thinking principle, the first cognition is tranquillity, and the next after it is a similar one that of enlivenment, and the thinking principle in meditation is correlated to both, in the same way" (samáhita-chittasya púrva-pratyayah śánta uttarastat-sadríśa uditah samádhi-chittamubhayo-ranugatam punastathaiva). As in the last case so here, we have in this an advance over the last preceding condition.]

Having described the forms of the modification of the thinking principle, he assigns them to other subjects.

### XIII.

By this the modifications of property, time, and relation in elements and organs have been described.

"By this," i. e., by the threefold exposition of the modifications of the thinking principle (A. IX, XI, XII.). "In elements," (bhúteshu,) both the gross and the subtile. "In the organs" existing severally as Intellect, organs of function, and internal organ. It is to be understood that the three modifications of property, time, and relation have been described (by the above aphorisms). When, on the cessation of a former property, the subject undergoes the modification of another property, even as the subject clay, forsaking the form of an undefined mass, assumes another property, that of a jar, it is called the modification of property (Dharmaparináma). The "modification of time" (Lakshana-parináma) (is thus indicated)—when that jar, giving up its antecedent condition, assumes its present condition, or forsaking it, takes up its postcedent condition. The modification of relation (Avastháparináma) is the correlation of the jars, in the first and the second conditions, for the train of the functions of qualities is always moving, and does not remain unchanging for even a moment.

This aphorism applies the theory of eternity of ideas enunciated in the three preceding aphorisms to things in general. The object is to show that even as in ideas, latency, manifestation, and disappearance follow successively, so in the thinking principle ideas appear and disappear under particular circumstances without radically changing its original nature. Change in matter is not absolute, nor radical conversion of one thing into another, but a modification of property, or of time, or of relation. mass of clay converted into a jar is a change of property, and not of the radical elements of clay. This change is next altered by time, as the breaking of a jar into potsherds; and there is a further change going on in its condition, and the new jar of yesterday is not the same with the jar we see to day, for there has been some change in it since yesterday, for change is constant and cannot be retarded for a moment. The first change is called Dharmaparináma, the modification of property. The second is Lakshanaparináma, the modification of time. The word lakshana ordinarily means a sign or character, but it has been explained by commentators to mean time (kálabheda). The third is Avastháparináma or change of relation.]

Now, a doubt arising as to what the property is, he defines the nature of the propertied, i. e., the subject.

#### XIV.

The subject is the correlative of the qualities of tranquillity, enlivening, and latency.

"The tranquil" (sántáh) (qualities) are those which, having performed their respective functions, have entered the postcedent "The enlivened" (uditáh) qualities are those which, condition. forsaking the antecedent condition, perform their functions in the present condition. "The latent," (avyapadesyáh) qualities are those which, abiding potentially, do not produce action. everything is comprised in everything, and so on. By the word property (dharma) is implied that simple potentiality which abides distinctly correlated as effect and cause. Whatever proceeds and admits of correlation with that threefold quality is called the "propertied" (dharmi) which is the subject of tranquillity, enlivening and latency. Thus gold, giving up the quality of the form of a necklace and assuming that of the form of a svastika cross, still appears as a golden form, i. e., when in these slightly different characters the subject appears as a common property, it is subject, but when it abides as a distinct mode it is a property, and therefore it is described as the correlative of qualities.

[Properties do not always exist in the same form in the same way. Sometimes they are tranquil, at others active, or enlivened, and sometimes latent, and these properties are called dharma, and the thing with which they are correlated is the "propertied," or the substratum of qualities, or Dharmi—that which has the Dharma. A thing cannot be called a subject until it is correlated to a property, and a property ceases to be so when it qualifies nothing. On the other hand, by change of relation a subject may become a property and a property a subject—a subjective law or its objective outcome.]

To remove the doubt as to how a single (propertied) subject undergoes many modifications he says:

#### · XV.

The diversity of succession is the cause of the versatility of modifications.

Krama or "succession" of property as defined above and anyatva, "diversity," which is every moment visible, make the compound Kramányatva, (which has been rendered into "diversity of succession" in the text). And that is the "cause" (hetu), mark, or indicator of the (anyatva) or multiplicity or diversity of the modifications aforesaid. The meaning is this: Constant motion or succession, as from powdered earth into clay mass, thence flattened plates, thence a jar, shows the manifest form of the versatility of modifications. And whatever the motion in the subject of the modifications of time and condition. the same should be understood to be the argument in support of the versatility of modification. For certain all conditions appear constantly changing by constant motion, and the versatility of modification from constant mutability is thereby established. all mutable objects, like the thinking principle and the rest, some qualities are grasped by perception, such as pleasures, conditions and the like, and some are known by inference. such as fate, residuum, power, &c., and the propertied subject not being distinct from property is to be explained in the same way.

[Both the text and the commentary explain the subject in a very roundabout way. The purport is that the diversity of phenomena in the versatile world, is due to constant motion, or uninterrupted succession of changes. The three qualities are never at rest, they are flowing in a constant round of changes, and every change brings on some change of property, for were not properties to change, there would be no perceivable change. And the thinking principle, associated directly with the functions of the three qualities, must accordingly with these changes, be the agent of a multiplicity of functions, and that is its multifunctionality. The changes under notice are either perceivable

by the senses, organs, or felt by the mind, but in both cases they apply to the thinking principle.]

Now, with a view to describe Siddhi (perfection) by showing the object of the Sanyama already described, he says:

#### XVI.

The knowledge of the past and the future is acquired by Sanyama over the threefold modification.

The threefold modification resulting from distinctions of attribute, time and relation has been already described. the Sanyama, i. e., by practising the controlls aforesaid in connexion with this object, Yogis acquire a full knowledge of the past and the future. The purport is this: When a Yogi, knowing that in any given subject this is the attribute, this is the time, this is the relation, and it having performed its work in the present condition has entered the postcedent condition, performs the Sanyama by surmounting the obstructions, he knows everything, all that is passed, or that is to happen, because from the manifestation of the pure quality of goodness in the thinking principle, he then constantly rejects all obstacles caused by ignorance to the power of perceiving the purport of all and everything. When by these means all obstacles have been set aside, then, through concentration, the power of perceiving the property of all and everything becomes manifest as in a stainless mirror.

[Having explained the rationale of the action of the thinking principle on worldly objects, the author now proceeds to describe the effect of Sañyama on that action, and the occult powers which may be derived by that exercise. The first occult power or perfection noticed is the power of knowing the past and the future. This is acquired by directing the Sañyama to the threefold changes described in A. XIII, i. e., by meditating about them till the light of truth rises in the thinking principle of the Yogí and makes everything manifest.]

He describes another kind of perfection.

#### XVII.

A confused comprehension of word, meaning, and knowledge (arises) from indiscriminate understanding. By Sañyama with due discrimination, (is acquired an understanding) of the cry of all creatures.

A "word" (śabda) is a sound formed of letters joined in a fixed order, perceptible by the organ of hearing, and always conveying the same, single, distinct meaning; or it is a mere explosive sound having in it no fixed order, but still intelligible to cultivated understanding. In either case it forms words and sentences, for both are adapted to convey a fixed meaning. (artha) implies kind, quality, action, &c. "Understanding" (pratyaya) is knowledge, or the function of the intellect in which it assumes the form of the object (implied). By accepting in our intellect these naturally distinct word, meaning and understanding as one, there is confusion. Thus, in saying "bring a cow," the meaning is a cow (go), belonging specifically to the species cow, and having dewlap, &c.; the word is the indicator; and the understanding is the appreciation of it; and all these are grasped without any distinction. It is not used with a clear perception of the word cow being the indicator, the meaning being what is indicated by the word, and the understanding that which accepts the two; and if one is asked what is the meaning? what is the word? what is the understanding produced by it? he gives only one answer to all the questions by saying 'a cow.' Were he not to conceive all these to be identical, how could he give the same answer to all the questions? In this state he who makes the "distinction," (pravibhága) that the essential nature of a word is that it is the indicator (váchaka), that of its meaning is the indicated, and that of the understanding is making it manifest, and, making this distinction, places himself in Sanyama about it, acquires the knowledge of the cry (ruta) or word of all creatures, including feral and domestic quadrupeds, birds, reptiles, &c., i. e.,

he knows with what particular motive a specific sound has been made by a particular animal.

[Words are correlated with meanings, and meanings with ideas. When sounds are reduced to speech there is a fixed relation between their constituents, and this relation is fixed by orthography and syntax; but when, in the cry of an animal for instance, this relation of sounds does not appear to be so fixed, it is not to be understood that there is no such relation, for without it the sounds could not convey meaning and idea. And the relation being admitted, it must follow that the cry of animals, which are intended to convey ideas, must have some such relation, and this relation can be learnt by directing the Sanyama to it. Ergo when the Sanyama is accomplished, the Yogí who performs it is able to understand the meaning of the cries of animals.]

He describes another form of perfection.

#### XVIII.

A knowledge of former existence by making the residua apparent.

Twofold are the residual impressions of the thinking principle. Some are simply productive of memory; others are the causes of the deserts, kind, life, and enjoyment, called virtue and vice. When Sauyama is performed in regard to these residua, the performer, enquiring into his former actions to the effect—thus has that object been perceived by me, thus has that act been performed by me, remembers all the past by the mere reflection, the residua being by themselves excited without any separate stimulants, and gradually visibly sees in the self-excited residua the kind, &c., experienced in former existences.

[As explained in A. XVIII, C. I., the residual impressions are of a twofold character. One class of them produce memory, that is when excited by a stimulus, the impressions which lie latent in the mind become vivid, even as an action done in childhood and afterwards entirely forgotten, is brought up in the mind many years after by the sight of the locality or other circumstance

connected with it. Involuntary impressions received in dreams and the like are also so produced. The second class of impressions are those which bring on the desert of works; they are perfectly involuntary, and are mostly residua of former existences. By applying Sanyama to these, they are excited and become visible to the Yogi, and thereby he is able to know the events of his former existences.

Another form of perfection.

#### XIX.

With reference to cognition, a knowledge of another's thinking principle.

"Cognition" (pratyaya) as indicated by some characteristic sign, such as the complexion and the like, of others. When a Yogí has performed the Sañyama with reference to it, he attains a knowledge of another's thinking principle. The meaning is, that one's own thinking principle, by entering the thinking principle of another, comes to know all its attributes, whether it is excited or otherwise.

[The principle explained above applies also to the thinking principles of other persons. The Sañyama applied to them brings them within the range of the understanding of the Yogí. The theory being that the thinking principle which thinks upon a thing assumes the form of that thing, it follows that the mind of the Yogí performing the Sañyama becomes the mind thought of, and thereby knows it.]

He now describes a peculiarity in the knowledge of other thinking principles.

#### XX.

(But) not along with its object, that not being the object (of the thinker).

But he is not able to know another's thinking principle (in the text represented by the pronoun it) "along with its object" (\*álambana), i. e., along with the object to which it is directed,

because none of the characteristics of the object is made the subject (of the Sañyama). From the characteristic of the object not being reflected upon the thinking principle alone of another is known, but not that it is blue or yellow, because Sañyama cannot be directed to that which has not been made the object of it, and there can be no recognition where it is not made the object. Hence another thinking principle along with its object is not cognizable, the object not being taken into account. Now, the qualities of the thinking principle will be included. When contemplation is made as to what is the object, then from that Sañyama a knowledge of the whole subject is acquired.

[This aphorism qualifies the sense of the next preceding one. It says that by thinking on the thinking principle of another one can know it, but not its objects, unless those objects are also included. When they are included the knowledge is perfect.]

He describes another perfection.

#### XXI.

From Sañyama with reference to the shape of the body, the power of vision being benumbed, and the correlation of light and sight being severed, there is disappearance.

The "body" (káya) is the human frame, and its shape (rúpa) is that quality of it which is perceptible by the eye. The meaning is—of such a body such is the shape. Through Sañyama the power of the eye to perceive things becoming 'benumbed' (stambha), i. e., obstructed through contemplation with reference to that shape, and "the correlation of light and sight being severed," i. e., the luminousness of the eye which proceeds from the quality of goodness being "severed," or rendered incapable of performing its function, there is a disappearance of a Yogi, i. e., none can see him. By this it should be known that the disappearance of sounds &c. is also implied, i. e., by this exposition of the means of the

disappearance of shape, &c., the disappearance of sounds, &c., the objects of the ears, &c., is described.

[Objects are perceivable by the light which the quality of goodness throws on them, but if this light be withdrawn by the quality of goodness being confined in the thinking principle, they cease to be so. Accordingly, when a Yogí performs Sañyama with reference to his body or any part of it he withdraws therefrom the quality of goodness, and the body or the part of it so acted upon ceases to have the quality of perceptibility, and the Yogí becomes invisible, inaudible, &c. When an object has no power of visibility in it, it necessarily becomes invisible. This is how the Yogí makes himself invisible.]

He describes another form of perfection.

# XXII.

Works are deliberate and non-deliberate, and by Sañyama about them a knowledge of the final end; or by portents.

Life is the consequence of former works. They are of two kinds, "deliberate" and "non-deliberate." Thereof the "deliberate" or anticipatory (sopakrama) is that in which there is an anticipation of consequences in the attempt to produce a result, as in the spreading of wet cloth in a hot place in order that it may dry quickly. The reverse of the former is the "non-deliberate" (nirupakrama), as the leaving the same cloth in a lump in a cool place where it may dry after a long time. Whoever performs Sañyama with reference to these two kinds of work, (enquiring) 'whether my work will mature quickly or slowly,' in him, through firm contemplation, a knowledge of the final end is produced. "Final end" (aparánta) is the separation of the body from the soul, i. e., death. A "knowledge of it," i. e., 'at such a time, at such a place my death shall happen,' he acquires with certainty.

"Or by portents" (arishtebhyvas). Portents are of three kinds, spiritual (ádhyátmika), material, (ádhibhautika) and supernatural (ádhidaivika). The spiritual is that (which is conveyed in a spiritual way, as) when one with the ears closed does not hear the sound of the vital air in the stomach, or such like (the said sound being ordinarily audible). The material is the sudden sight of a frightful human form, or the like. The supernatural is the accidental sight of invisible things, such as paradise, &c. By them one knows the time of death. Although knowledge may be acquired through portents by other than Yogís, it is in their case general and doubtful. In the case of Yogís, on the other hand, the time and place being certain, the perception is as certain as actual sight.

[The efficacy of this Siddhí depends upon the precision with which the events of past existences are realised in the mind by reviving their residua through the power of Sañyama. When their memory is perfect, one can easily calculate which of his former acts will bring on death within a short time, and which are destined to retard it. It will be seen that in the Yoga system residua or deserts play the part of fate, and if the nature of the residua be known, one knows his fate.]

In order to explain the perfection acquired by the purifying processes (Chap. I, A. xxxIII, p. 40) he says:

# XXIII.

In friendliness, superhuman powers.

By performing Sanyama in regard to friendliness, mercy, complaisance, and indifference, super-human powers are acquired with reference to them, i. e., in the performer friendliness, mercy, and complaisance attain such great excellence as to enable him to contract friendship with all (persons).

[The sense is obvious, and needs no comment.] He describes another kind of perfection.

# XXIV.

In powers, the powers of the elephant and the like.

By performing Sanyama with reference to the powers of the elephant and the like, powers like those of the elephant, &c., become manifest in the Yogí. The meaning is this: He who performs Sanyama in regard to the power of the elephant, the force of the wind, or the vigour of the lion, wishing it to be in him, becomes possessed of those powers.

[As obvious as the purport of the last preceding aphorism.] Another perfection.

### XXV.

From contemplation of the light of the extremely luminous disposition, a knowledge (is acquired) of the subtile, the intercepted and the remote.

The light of the extremely luminous disposition has already been described. (C. I, A. xxxvi). The "light" is that which expands the manifestation of the quality of goodness. From "contemplation" (nyása) of all things appertaining to it, i. e., from thinking of the objects irradiated by it, a knowledge is produced, in one's own internal organ and the organs of sense endowed with special power, of the "subtile" (súkshma) such as atoms, &c., of the "intercepted" (vyavahita), as mines under the earth, and of the remote (viprakrishta), as the elixir of life existing on the other side of the Meru mountain.

[The clear light of the quality of goodness is what is meant by "the light of the extremely luminous disposition."]

Another perfection of a similar description.

#### XXVI.

From Sanyama in the sun, a knowledge of regions.

He who performs Sanyama with reference to the manifest sun, obtains a definite knowledge of whatever regions and towns exist in the seven spheres, including the terrine, the aërial, and the celestial. In the preceding aphorism the subject is the manifestation of the quality of goodness, here it is material, that is the distinction.

[The P. Bháshya gives a long account of the seven principal regions and their subsidiaries, taken from the Puránas, but it is not worth quoting. In Wilson's Vishņu Purána the details are given at length.]

Another perfection by means of reliance on material manifestation.

#### XXVII.

In the moon, a knowledge of the disposition of the stars.

By performing Sanyama with reference to the moon, a know-ledge is derived of the disposition (vyúha), or the order of arrangement, of the starry luminaries. As the stars lose their light on the manifestation of the sun, Sanyama with reference to the sun cannot suffice to afford a knowledge of the stars, therefore a different means is (here) ordained.

[The reason given why the Sanyama with reference to the sun does not suffice to give an idea of the arrangement of the stars and planets appears ludicrous. Bhoja cannot have seen a star in day light. The P. Bháshya does not refer to it.]

Another perfection.

### XXVIII.

In the Polar star, a knowledge of their motion.

A knowledge is produced of the "motion" (gati) of the particular time and position of each of the stars by performing Sanyama with reference to the Polar star (Dhruva), the chief, the fixed star. This is a star, that is a planet, this is the period within which it will reach a particular constellation,—all these are known. What is said is that this is the fruit of knowing their times.

[The P. Bháshya adds that the Sanyama applied to the firmanent above suffices the pupose. (Urddha-vimáneshu krita-

sañyamastáni vijáníyát). It is not obvious why Bhoja has omitted this.

After having described perfections regarding externals, he now attempts to describe internal perfections.

# XXIX.

In the navel-wheel, a knowledge of the disposition of the body.

A knowledge is acquired by the Yogí who has performed Sañyama with reference to the "wheel" (chakra) of sixteen radii which exists in the middle of the body, and is called "navel" (nábhi), of the "disposition" (vyúha) obtaining in the body of fluids, excrements, humours, tubes, &c. What is said is this—the navel-wheel, situated in the middle of the body, is the root of all the widespread tubes, therefore by knowing it, one fully understands how they are disposed in the body.

[Down to the last aphorism the effect of Sanyama applied to external objects formed the theme of comment; now the author turns to objects situated within the body. The first is the navel-wheel, which is said to have sixteen radii. How this idea got into currency I cannot make out. Ancient Hindus must have seen the human abdomen dissected, and having seen it, it is impossible to imagine, how they conjured up the idea of a wheel with sixteen radii. There must be some recondite metaphor involved in this, but I know not what it is.]

Another perfection.

#### XXX.

In the throat-well, the subdual of hunger and thirst.

The well in the throat is "throat-well" (kanthakúpa). It is a pit or well-like place (and therefore called a well) behind and below the tongue and palate. By the contact of the vital airs with it (the sensations of) hunger and thirst are produced. The hunger

and thirst of the Yogí who has performed Sañyama with reference to that well, are subdued. The streams (of the vital airs) being satisfied below the uvula, this kind of perfection is accomplished.

[The throat-well is the pharynx where the air from the mouth and that from the cavity of the nostrils meet.]

Another perfection.

### XXXI.

Firmness in the tortoise tube.

Firmness of the mind is acquired by performing Sañyama with reference to the tube, called the "tortoise" ( $k \hat{u} rma$ ), which is situated below the throat-well. The meaning is—that on the mind entering that spot there happens no vacillation, in other words, such a firmness of the body is produced that no one can cause it to shake.

[The tortoise tube is the lower part of the larynx including the bronchí.]

Another perfection.

# XXXII.

In the coronal light, vision of perfected ones.

In the skull there is an aperture called Brahma-randhra. It is called "light" (jyolih) because it is the site of light. Even as the spreading effulgence of a jewel in a closed room collects at the keyhole, so the light of the quality of goodness in the heart spreading collects at that aperture. And by the performance of Sanyama in it by Yogís, those perfected ones, or celestial beings, who dwell in the space between the earth and the sky and are invisible to ordinary people, become visible, i. e., Yogís see them, and hold converse with them. This is the meaning.

[The point at the crest of the frontal bone remains open in childhood when the parietal bones are not sufficiently developed; at maturity this opening is closed; but, its existence having once been proved, it is believed to exist always, and is called Brahmarandhra. Life is said to depart through this aperture in certain cases, and spiritually it is reckoned to be the most important part of the body. In the Tantras it is referred to with great reverence.

This is the only aphorism in the Yoga system which may be assumed as recognising the truth of the spiritual manifestations of modern European spiritualists; the *rationale*, however, is entirely different.]

He now describes the means of becoming all-knowing.

# XXXIII.

Or from Prátibha, everything.

Pratibhá is that knowledge which is independent of cause, produced solely in the mind, uncontradictory, and suddenly evolved. By performing Sañyama with reference to it this Prátibha knowledge, called Táraka or emancipator, which results before the manifestation of thorough knowledge, arises. Even as the light which becomes apparent before the rising sun, so this Táraka, or knowledge of everything before the manifestation of thorough knowledge, becomes apparent. When this is the case, the Yogí can know everything without resource to any particular Sañyama.

[The P. Bháshya explains the word Prátibha by the phrase Prátibham náma tárakam, which may mean the Morning Star, the one which is visible a little before sunrise, or that it is an emancipator. Patanjali, perhaps, referred to the star, as the light of that star prepares the way for the illumination of the universe by the sun; but Bhoja, having set a limit to external objects at the close of the 28th aphorism, is compelled to take the Pratibhá to be something different. According to his definition, it is a sort of instinct, or intuition, "the knowledge which is independent of cause, produced solely in the mind, uncontradictory, and suddenly evolved." He has, nevertheless, been obliged to preserve the relation of the star to the sun by referring to the illumination resulting from sunrise. The

morning star is not, like the Polar star, always the same, different planets serving its place at different times, and this uncertainty must have told against the material meaning being accepted as the right one. Whether the practising Yogi should think on the morning star, or intuition is a question which I cannot decide, but Bhoja has obviously the best of the argument.]

Another perfection.

# XXXIV.

In the heart, a consciousness of the thinking principle.

"Heart" (kṛidaya) is a particular part of the body. The locale of the internal organ is within a small, inverted lotus placed in that part of the body. By performing Sauyama with reference to it, a knowledge of the thinking principle of one's own and of another person is obtained, i. e., the Yogi comes to know all the residua in his own thinking principle, as well as the passions, &c., in other thinking principles.

[The description of the heart is obviously rhetorical. As the seat of the thinking principle it is described as the must appropriate spot to which attention should be directed to know it thoroughly.]

Another perfection.

### XXXV.

Experience is an undefined conception of the quality of goodness and the soul, which are totally unconnected. From Sañyama for its own object, and not for another's object, proceeds a knowledge of the soul.

"The quality of goodness" (sattva) is a particular modification of nature (pradhána); it is characterised by illumination and joy. 'Soul' (purusha) is the experiencer in the form of a ruler. From the distinction of the experiencer and the experience,—

of the rational and the irrational—there is total unconnection between the two, i. e., they are separate. "A conception" of the two without any distinction, not knowing them distinctly, is experience. Hence whatever consciousness of pleasure and pain is felt by the quality of goodness assuming itself to be the master is experience. Goodness having no object of its own, its work is for "another's object," (parártha), i. e., for the object of the soul. That which is distinct from it is its "own object," (svártha); which is reliance on the true nature of the soul, or the connection of the shadow of the soul with the quality of goodness (sattva) devoid of egotism. By the performance of Sanyama in that connection, a knowledge of the object of the soul is derived, i.e., the soul knows reliant perception to be in this way dependant on the quality of goodness. Nor does there arise any difficulty about the soul, the knower, becoming the object of knowledge, for the objection will be met by the argument of knowability (i. e., that which is the knower cannot be the knowable); because the knower and the knowable are quite contrary.

[The soul is the experiencer of joys and sorrows; it experiences them by its being reflected on the intellect, which is the immediate experiencer. The two are essentially different; one is sentient, the other inert; one the enjoyer, the other the enjoyed. An association of the two is brought about by the former being reflected on the latter, and then the former experiences what is produced in the latter. The latter, however, being irradiated by the former, acts the part of the agent or actor, and whatever it thereby feels is called enjoyment. This feeling, however, is for another's purpose, i. e., for the purpose of the soul, its own purpose being the merging in that soul. In the one case it works for another, and falsely imagines itself to be the actor, and in the other it acts with a vew to attain its own end. When Sañyama is performed with this discrimination and with the object of knowing the soul, the knowledge is acquired.]

He now describes the fruits of this Sanyama.

### XXXVI.

Thence proceed intuition, audition, taction, vision, gustation and olfaction.

"Thence," from performing Sañyama in the said quality of goodness, or practising it; even in the waking state these faculties are produced. Thereof "intuition" (*Prátibha*) is the knowledge already described (A. xxxIII) on the manifestation of which minute objects become visible.

"Audition" (S'rávaṇa) is the knowledge produced in the organ of hearing. Therefrom the highest celestial sound, or that which is produced in the heaven, becomes audible.

"Taction" (Vedaná) is the knowledge produced by the organ of touch. That by which is known that a thing exists (vidyati anayá) is Vedaná; it is a Tantric term which has been used here. Therefrom proceeds the knowledge of such celestial things as are subjects of touch.

"Vision" (Adarśa) is that knowledge which is produced by the organ of sight. Whereby is seen (dris'yati) or perceived thoroughly what every form is, is ádarśa. When it is in its full development a knowledge of celestial forms is produced by it.

"Gustation" (Ásváda) is the knowledge produced by the organ of taste. That by which a thing is tasted (ásvádati aneneti) is ásváda, and on its full development a perception of celestial taste is produced.

"Olfaction" (Vártá) is the sensation of smell. In Tántric terminology the word vritti means the organ of smelling; that in which resides (varttate) the objects of smell (is vritti) and that which proceeds from that organ of smell is Vártá, i. e., the sensation of smell. When that becomes fully developed celestial smells become perceptible.

[This aphorism explains the collateral advantages of performing Sanyama with reference to the soul. These advantages are superior or transcendental powers in the organs of sense. Nor

are those powers confined to the meditative state; when once acquired, they are retained permanently, and even in his ordinary worldly waking state the Yogí can exercise them, so that in his ordinary faculties he becomes infinitely superior to common mortals.]

Of these different fruits he now describes the respective provinces.

## XXXVII.

These are obstacles in the meditative condition (but) perfections in the waking state.

"These," the different fruits described above. In the state of meditation they are "obstacles," (upasargas,) hindrances, disturbers, because from joy, wonder, &c., resulting thereform, meditation becomes relaxed. In the state of waking (vyulhána), i. e., in the ordinary state of life, they are, however, perfections (siddhayah), because then they yield desirable fruits.

[The perfections described are of the world worldly, required for worldly purposes, but useless for higher meditation, i. e., for meditation having isolation for its aim. Nor are they simply useless, but positively obstructive, for they interfere with the even tenor of calm meditation. In the waking state they may be gratifying, and, indeed, they are useful only in that state, but apart from it they are not wanted.]

He describes another perfection.

### XXXVIII.

From slackness of the cause of bondage and from a knowledge of the process, the entrance of the thinking principle into another body.

The consciousness which results of the experiencer and the experience, acting from the constant relation existing between the soul and the intellect residing inside the body and from pervasion, is called corporeal bondage (s'arirabandha). When through medita-

tion the cause of bondage, which is work in the twofold form of virtue and vice, becomes slack, or attains attenuity, and when a Yogi knows the process, i. e., the way in which the thinking principle issues from the heart through the organs towards worldly objects, knowing full well this is the tube called chittavahá through which the thinking principle circulates, and it differs thus from the tubes through which the vital airs and the rest circulate, and also knows the passages in his own body and that of others, he can enter, by the passage through which the thinking principle circulates, into the body of another, whether it be dead or alive. The thinking principle, after entering another body, follows the bent of the senses even as honey-bees follow the queen bee, (lit. king bee). And the Yogi who has entered another body uses it as his own body. Since work is the cause of circumscribing the fruition of the pervading soul and the thinking principle, if that circumscription be weakened or destroyed by meditation, fruition may result everywhere from the independence of the thinking principle.

[The transfer of one's own soul into another body plays a prominent part in the legendary lore of India, and the idea was not unknown at one time in Europe. How this transfer is effected is explained in this aphorism. The bondage of the soul to the body is due to works and their deserts, works having been performed their deserts must be borne by the soul in association with the body; but when through meditation the residua of works are obliterated and the bond is loosened, and the Yogí knows the way in which the soul goes out and comes into a body, he can, at will, make the soul travel by that way and enter another body, whether dead or alive, and again, at will, withdraw it from that body, and bring it back to its own. And wherever the soul rests there it works upon the organs, and enjoys their experiences, or in other words, the organs follow the soul as do working bees their queen.]

Another perfection.

# XXXIX.

From subdual of Udána, ascension and detachment from water, mud, thorns, &c.

The simultaneous waking, like the flaming up of burning chaff, of the functions (of the body) is indicated by the phrase vital air, (Jivana), and from differences of action, that vital air is indicated severally by the terms Prána, Apána, &c. Thereof one form of air is called Prána, because it passes (pranayanát,) from the heart through the mouth and the nostrils. That air which descends (apanayanát) from the navel down to the great toe is called Apána. is called Samána, because, surrounding the navel, it permeates everywhere (samantánnayanát). Another is called Udána, because it ascends from the back of the neck to the head (unnayanát). Another air pervades the whole body, and is called Vyana, because it circulates over the whole body, (vyápya nayanát). From the subdual of the Udána, through Sanyama, the other airs being suppressed and the tendency being upwards, the Yogi does not suffer from "water," i. e., in large rivers, &c., nor from large collections of "mud," (kardama,) bogs, nor from sharp "thorns" (kantaka), i. e., from his lightness he rises, like a floss of cotton, even when drowned in water or the like.

[The body is kept alive by five vital airs, and of these that which is called Udána is characterised by its tendency to rise upwards. Now, by making Sañyama in reference to it the tendency of the other airs are overcome, and the whole body tends upwards, consequently there is no gravitation, and the Yogí is neither drowned in water, nor submerged in a bog. The attenuity of his body at the time is such that it cannot be pierced by a thorn.]

# XL.

From subdual of Samána, effulgence.

From the "subdual" (jayát) of the air called Samána which surrounds the fire (of the stomach), i. e., by bringing it unler

control through Sanyama, that unprotected fire ascends, and the Yogi appears effulgent as if flaming in glory.

The stomach is the seat of the fire which keeps up the heat of the body and consumes food; and this fire is surrounded and kept in its place by the air called Samána. Such being the theory, it follows that when by Sanyama the air in question is overcome or rendered inapt in its special function, the fire, from its natural tendency upwards, should rise up and escape from the body in lambent flames of glory. The Buddhists, who developed the Yoga system to its utmost limit, declare that the crown of the head, the space between the eyebrows, the mouth and the shoulders are the places whence these flames usually issue. In the Sanskrit Buddhist literature of Nepal these flames are frequently described as issuing from the person of S'akya Buddha, whenever he immersed himself in a profound meditation, and in ancient sculptures images of Buddha are often represented with these flames occupying the place of halo, nimbus, aureola, or glory of European art. A physical cause for these flames may be found in the electric flames which have been noticed by Reichenbach on the persons of highly electric tendency under certain conditions. Of course it is an open question as to whether Yogis had seen such electric flames and derived their descriptions therefrom, or drawn them from their fancy.]

Another perfection.

# XLI.

From Sanyama with reference to the relation between the organ of hearing and ether, a superperfect organ of hearing.

"Organ of hearing" (S'rotra) is that organ which perceives sound, and is produced by egotism. "Ether" (Akáśa) is sky, the result of the subtle rudiment of sound (S'abdatanmátra). The "relation" (sambandha) between the two is that of the site and the situated. The Yogí who has performed Sañyama with reference to it attains a superperfect organ of hearing (Divyas'rotra), and

becomes able to hear simultaneously subtile, intercepted, and distant sounds.

[The ether is the product of the rudiment of sound; and the organ of hearing is dependant on it for the performance of its function; and if the relation between the two be brought under control by performing Sanyama with reference to ether, the performer obtains the power of knowing it under all circumstances.] Another perfection.

#### XLII.

From Sanyama with reference to the relation between the body and ether, travelling in ether, from acquisition of levity, like that of cotton.

The "body" (káya), is the form made of the five elements. By performing Sañyama with reference to the relation which exists between the body and ether which yields space (for objects to abide in) a levity, like that of cotton and the like, is effected, i. e., they become alike. Having effected this and attained the levity, the Yogí, walking at will over water, or on a spider's web, or on the rays of the sun, at his choice travels on ether.

[The rationale of the operation in this case is very much the same as in the last; the body is kept down by the ether, and if the ether be under control, the body acquires the power of rising over it.]

Another perfection.

# XLIII.

The function independent of external functions is the great incorporeal. Therefrom the destruction of the covering of light.

That mental function which is out of the body, i. e., independent of it, is named the "great incorporeal" (Mahávideha), because it is exclusive of the stedfastness of the relation between the body and egotism. "Therefrom," from Sañyama performed with reference to it, the destruction of the covering of light is

effected, i. e., the covering consisting of afflictions, works, &c., which obstruct the light of the thinking principle centered in the quality of goodness alone, is removed. The meaning is this: The external functions of the thinking principle which result from the body and egotism are called factitious (kalpita). When, abandoning the feeling of body and egotism, there arises an independent (or self-reliant) mental function it is non-fictitious (akalpita). By performing Sanyama with reference to it, all taints in the thinking principle of the Yogí are removed.

[The covering produced by the qualities of foulness and darkness prevent the true light of the quality of goodness from being seen to perfection. If that covering be removed the vision is perfect. When retiring under this covering, which is no other than consciousness under the name of egotism, the mind entertains factitious ideas, and produces factitious works, which are consequently false. Divested of this covering it works differently, and whatever it produces is real. Sañyama performed with reference to the relation existing between the body and egotism removes the covering, and thereby cleanses the thinking principle.]

Having thus described the different forms of perfection, including anterior destruction of objects, posterior destruction of objects, and the middle condition; having also explained the knowledge of the externals, regions, &c., of the internals, the formation of the body, of the powers of friendliness, &c., which effect particular objects; having, further, described the conditions of internal and external organs and such like expedients for meditation, as also the conditions of the vital airs, Práṇa, &c., and other perfections for producing stedfastness in the thinking principle and earnestness in meditation; he now, with a view to point out the various means for the perfection of the seeded and the seedless meditations for the visual inspection of the soul, says,

### XLIV.

From Sanyama with reference to grossness, nature, subtlety, concomitance and fruition, conquest of the elements.

By performance of Sanyama with reference to the five specific conditions or qualities, such as grossness, &c., of the five elements, earth, &c., the conquest of the elements is effected, i. e., the elements become subservient. Thereof "grossness" (sthula) implies the specific forms in which the elements are perceived. "Nature" (svarúpa) implies respectively their effects, such as smell, viscidity, heat, impulsion, and impenetrability. "Subtlety" (súkshma) implies successively the subtile conditions which are the causes of the elements: these are the subtile or rudimentary forms of matter (tanmátra). "Concomitancy" (anvaya) includes the qualities of shape, disposition, and existence, which are everywhere seen to co-exist. tion" (arthavatva) is that power in the qualities which lead to enjoyment and emancipation. Thus, by performing Sanyama in regard severally to the five elements, nature and conditions aforesaid, the Yogi conquers the elements. This is to be done in this way,-first in the gross form, next in the subtile To the performer of Sanyama in this order, nature and the elements become fulfillers of desires, even as cows follow calves.

[The object of this aphorism is to explain the advantages derivable from the performance of Sanyama with reference to the five elements. The elements brought under control subserve the wants and wishes of the controller, even as cows subserve the acquirements of calves by following them wherever they ramble.]

He now describes the fruit of this conquest over the elements.

# XLV.

Therefrom proceed attenuation, &c., as also excellence of body and the indestructibility of its qualities.

- (1) "Attenuation" (animá) the attainment of the form of atoms (molecularity).
- (2) "Levity" (laghimá) attainment of lightness like that of a floss of cotton.
  - (3) "Ponderosity" (garimá) attainment of great weight.

- (4) "Illimitability," (mahimá) attainment of greatness, or the power of touching the moon or the like with the tip of one's finger.
  - (5) "Irresistible will" (prákámya) non-frustration of desires.
- (6) "Supremacy" (is itva) highest authority over the body and the internal organ.
- (7) "Subjection" (vas'itva) prevailing everywhere, i. e., the elements being subservient to him do not disobey his behests.
- (8) "Fulfilment of desires," (kámávasáyitva) accomplishing one's desire everywhere, i. e., in whatever object a desire is formed, the Yogí becomes accomplished in that, or brings it to fruition by attaining it.

These, attenuations, &c., as accessories to meditation, become pevalent in Yogís on their conquering the elements. Thus by attaining molecularity he can enter into (the substance of) a diamond. The other cases should be explained in the same way. These eight qualities, attenuation, &c., are called great perfections, (mahásiddhis). "Excellence of body" (káyasampat), which will be presently described, is also obtained. "The indestructibility of its qualities," means that the shape and the other qualities of that body are not liable to destruction by any means. Neither does fire burn its shape, nor wind dry it up, and so on.

[The exact nature of the advantages to be derived from Sanyama with reference to the elements, not having been described in the next preceding aphorism, the author supplies the omission in this aphorism. The advantages are the eight siddhis or perfections an account of which has already been given on page 121. They include many of the perfections described in separate aphorisms. I fail to perceive any marked distinction between the 5th and the 8th. The explanation of the 8th given on p. 121 is Tántric.]

He next explains what excellence of the body is-

# XLVI.

Colour, loveliness, might, and adamantine hardness constitute the excellence of the body.

"Colour, loveliness, and might" are well-known. "Adamantine hardness" (vajrasañhananatva) means that hardness is produced in one's body like that of the diamond. These are the excellences that become manifest in the body.

[While yearning for the severance of all bondage to worldly objects, the Yogis cannot get over the natural love which ties the mind to the body. The body is one's own, and it is always desirable to have it in a perfect state of beauty, and the means are here provided to give it perfection. Of course it is introduced here as the effect of a particular kind of Sanyama, and not as a thing to be desiderated.]

Having thus explained the excellence of the body, he now describes the conquest of the organs by one who has attained his (proper) stage.

### XLVII.

From the performance of Sañyama with reference to perception, nature, egoism, concomitance, and fruition, (proceeds) the conquest of the organs.

"Perception" (grahana) is the function of the organs directed to their (respective) objects. "Nature" (svarúpa) is ordinary manifesting power. "Egoism" (asmitá) is consciousness. "Concomitance" (anvayatva) and "fruition" (arthavatva) as explained above (A. XLIV, p. 157). By performing Sanyama with reference to these five conditions of these organs the Yogí becomes the conqueror of his organs.

[The five conditions of these organs include 1st, their nature, i. e., their power of making objects manifest; 2nd, their function when in active operation; 3rd, their consciousness of being active; 4th, their concomitance or relation to each other or mutual interdependance; and 5th, their fruition or the result they produce. If all these conditions be brought under control by performing Sanyama with reference to them, the organs necessarily come under complete control.]

The fruit thereof.

#### XLVIII.

Therefrom proceed quickness as of mind, uninstrumental perception, and the conquest of nature.

"Quickness as of mind" (manojavitva) is the attainment by the body of extreme quickness of motion like that of the mind. "Uninstrumental perception" (vikarana bháva) is the accomplishment of the functions of the organs without the aid of the body. "Conquest of nature" (pradhánajaya) is bringing everything under subjection. These perfections are attained by those who have overcome their organs. In this science these are called honey-drops (madhupratíka). Even as every drop of honey has its taste, so each of these is tasteful, and therefore they are honey-drops.

[The advantage of having control over the organs as described in the last preceding aphorism is, that the Yogí is then able to perceive things without the aid of his material organs, and to do so with the quickness of the mind, i. e., instantaneously. He also acquires mastery over nature in every way. The nature here referred to is the *Pradhána* of the Sáñkhya categories, the highest of the twenty-five, next only to soul.]

Having described the conquest of the (external) organs, he now points out the conquest of the internal organ.

### XLIX.

Supremacy over all conditions and omniscience, the moment the distinctive knowledge of the quality of goodness and the soul (is attained).

The knowledge of the distinction between the quality of goodness and the soul which results from performing Sanyama with reference to the modification of pure goodness, is "distinctive knowledge" (anyatákhyáti). From the subsidence, through the influence of the Sanyama, of the conception about the qualities being agents the Yogís, who are in that condition, attain in their meditation supremacy over all conditions and omniscience.

"Supremacy over all conditions" (sarvabhávádhishṭhátritva) is the attainment of power like a master over all modifications of qualities. "Omniscience" (sarvajnatritva) is correct knowledge of those qualities as they exist in calm, (sánta,) enlivened, (udita,) and latent (avyapadisya) conditions. In this science this perfection is called "sorrowless perfection" vis'okasiddhi, while those that have been described before are indicated by the term vas'tkára (controul).

[The object of this aphorism is to describe the effect of getting controll over the mind or the internal organ. That controul enables the Yogi to perceive the difference between the quality of goodness and the soul, and endows him with absolute mastery over all conditions of existence and thorough omniscience. The omniscience directly refers to the conditions of the three qualities, but indirectly to all and everything in the universe. Everything in the universe depends upon the three qualities of goodness, foulness, and darkness, and those qualities are either in a calm state, or in a state of excitement, or latent; and if one comes to know their conditions he necessarily knows all and everything that proceeds from them. This state of supreme knowledge is called Vis'oka or sorrowless perfection, for when it is attained there cannot possibly be any cause for pain or sorrow; whereas in the perfections previously described there is always some room for sorrow, or longing of some kind or other. The latter ensure controul over the things they refer to, and the controul is more or less perfect according to circumstances, and they are fitly called Vas ikára or 'controul.' They do not, however, secure absolute immunity from pain, and this necessitates the marked distinction in the designations.]

Next he describes another stage.

L.

From indifference even to this (perfection) through destruction of the seed of evils, (results) isolation.

Digitized by Google

When the Yogi becomes indifferent even to that sorrowless perfection, then ignorance, the seed of the evils such as passion, &c., being destroyed by the root, "isolation," (karvalya,) absolute cessation of pain, results, i. e., on the termination of the influence of the qualities the soul is restored, placed permanently, in its own state.

[Nor is the sorrowless perfection the ultimatum. When the Sanyama is exercised freely it produces an indifference in the mind in regard to it, and this indifference destroys ignorance, the root of all evil, and leads to isolation, or the detachment of soul from the bondage of worldly ties.]

He now points out the means of remaining in this meditation.

# LI.

Avoidance should be made of association with, and encouragement of, celestial temptations, from apprehension of evils recurring.

There are four classes of Yogis; viz., 1st, those practisers of the Yoga on whom the light is just shedding; 2nd, Ritambharas, or those who possess the knowledge which holds to the truth; 3rd, those who have conquered the elements and the organs; 4th, those who have exceeded all objects of contemplation. Thereof, to those who have attained the fourth meditation, when the seven surrounding stages of knowledge have been attained, and the final stage of 'honeyed knowledge' has been interviewed, the celestial (stháninah) gods become tempters, i. e., they offer presents of handsome women, elixir vitæ, &c. With such temptations no association should be made, nor any encouragement be given to them. From association there is a fall into the enjoyment of worldly pleasures. With regard to them therefore both association and encouragement should be renounced.

[When the Yogí attains the last described sorrowless stage, he is exposed to a great danger. The gods envy his high excellence, but, unable to exercise open enmity, they try to divert him from

his purpose by insidious means. They place temptations in his way, offer him handsome women, inexhaustible wealth, long life, and so forth to bring him back to the ways of the world, and thereby frustrate his purpose of attaining isolation. act the part of Satan in the Bible and of Mára in the Buddhist system. In Hindu legends Indra is the chief god who envies men who are about to rise superior to carnal weakness, and the means he employs are the courtezans of his court, who descend on earth and tempt all Yogis by their celestial charms. According to the Tantras when such temptations fail, resort is made to fear. Frightful forms of all kinds assail the Yogi when he is engaged in his meditations; venomous serpents hiss around him; tigers prowl about him; ogres come with wide open mouth to devour him. These are, in the technical language of the Yoga system, called Vibhishiká. The lukewarm yield to these, break their meditation, and are lost; the determined take no note of them, and attain their object. It is believed that these frightful forms never do any actual mischief; their object is to frighten, to put to test the determination and firmness of the Yogi, and not to do any positive harm. The advice given in the Tantras is not to give any encouragement to such temptations, nor to be depressed or frightened by the dangers which become manifest. Firmness suffices to overcome them. The text here does not refer to frightening.]

In connexion with the manifestation of this fruitful understanding, he describes a means besides the Sanyamas above described.

### LII.

From Sañyama with reference to the course of moments (proceeds) an understanding born of discriminative knowledge.

"Moment" (kshana) is the smallest division of time, which can no further be reduced in quantity. "Course" (krana) the suc-

cessive modifications of such moments of time. By performing Sañyama with reference to the course of moments, the aforesaid understanding of discriminative knowledge results. The meaning is this: This is a moment of time, it is subsequent to another, therefore the first is antecedent to this. For him who has performed Sañyama with reference to this course, interview with the minutest is effected in the course of a moment, and so is the interview effected of the subtile nature. This is manifestation of discriminative knowledge.

[The next step of the Yogi is to perform Sañyama with reference to the progress of time, and when this is accomplished, discriminative knowledge becomes thoroughly manifest.]

He now applies this Sanyama to a special subject.

### LIII.

Therefrom results the knowledge of the difference between two similars when that difference is not marked out by kind, character and habitat.

"Kind, character, and habitat" (játi, lakshann, des'a) are the means of differenciation of things. Sometimes "kind" (játi) is the cause of distinction; as this is a cow, this is a buffalo. When the kind is the same, "character" (lakshana) may be the cause of distinction; as this is spotted, this is tawny. Where kind and character are alike, the cause of distinction may be "habitat," (des'a); thus with two emblic fruits of the same size and colour, one may be of one country and the other of another. There are again cases in which distinction cannot be determined, as particles of white earth of one country. When Sañyama is performed to ascertain distinctions in the last class of cases, a knowledge of distinction is produced, and by its exercise distinctions of even the exceedingly subtile categories may be perceived. What is said is this: When distinctions cannot be ascertained by any other means they, including a knowledge of such

distinctions in the subtile categories, may be known through this Sanyama.

[This aphorism explains what is meant by discriminative knowledge. Under ordinary circumstances discrimination is made by attention to kind, character and habitat. But this is not possible in the case of the subtile categories which are not amenable to such tests. For them Sañyama is the only means, and it should be brought to bear upon them. When the Sañyama is accomplished, the power of discriminating them is fully acquired, and this is discriminative knowledge.]

To explain the name, object, and nature of the aforesaid knowledge resulting from discrimination, he says.

# LIV.

The knowledge resulting from discrimination is emancipating, omni-objective, semper-objective, instantaneous.

The knowledge which results from the power of the aforesaid Sañyama at the last stage is "emancipating" (Táraka). That whereby Yogís are ferried over the unfathomable ocean of the world has the significant name of Táraka, (the emancipating). He describes its object; it is a "omni-objective" (sarva-vishaya); all categories from the Mahat downward are its objects, and therefore it is omni-objective. Its characteristic is its semper-objectivity (sarvathávishayatva). That which has for its objects the categories in all conditions, whether gross or subtile, in all their modifications, and existing in all forms, is always semper-objective. Another characteristic of it is "instantaneousness" (akrama). Being finally modified it has to make no progress in accepting two, three or one form, hence "instantaneous," i. e., (a Yogí in this stage) perceives everything at once, like an emblic fruit in the palm of one's hand.

[The discriminative knowledge aforesaid is here more fully explained. It grasps all the categories and therefore the whole

universe. It makes them its object at all times, and its knowledge is never absent. It acts instantaneously, because it has the whole thing before it, and needs no process of observation and retiociation to come to an understanding. And everything being known by it, it effects emancipation, for emancipation means true knowledge.]

He now says what results from this emancipating knowledge proceeding from discrimination.

#### LV.

On the purification of the quality of goodness and of soul becoming equal, (there results) isolation.

"The quality of goodness and soul" have already been defined. When their purification becomes equal there is isolation. The "purification" (s'uddhi) of the quality of goodness of the thinking principle is effected when, on the cessation of the assumption of agency, it merges into its first cause. The purification of soul is the absence of its factitious enjoyment. When the two are equally purified (in this way), isolation is effected with regard to the soul, i. e. it is emancipated.

[The thinking principle ordinarily fancies itself to be the agent of all work, i. e., it is conscious of being the actor in all cases, and this is its natural function; but when this feeling is removed by discriminative knowledge, it reverts to its primary original condition, and ceases to cherish any idea of its being the actor, and this is its purification. Similarly soul, though itself devoid of action, is always engaged in an unnatural factitious enjoyment of the fruits of work by its association with the thinking principle, and when that association is removed it is purified. And this double purification, the cessation of the thinking principle from fancying itself the actor and consequent submersion into its original cause, and the removal of the association between the soul and the thinking principle, effects the isolation or separation of the soul from all attachments, and this is emancipation from the bondage of the world.]



Thus have been described in this chapter the three principal components of the Yoga, (I—III); their collective name San-yama, (IV); the merits of that Sanyama, (V—X); the three modifications of things, the antecedent, the middle, the post-cedent conditions, (XI—XVI); the Siddhis (XVII); the external perfections giving knowledge of regions (XVIII—XXVIII); the internal perfectious, giving knowledge of the organization of the body (XXIX—XLI); the organs (XLI); the stages of controul of matter and organizations (XLI—XLVIII); the means of attaining discriminative knowledge, the emancipating knowledge, the highest Samadhi (XLIX—L); the subsidence of the thinking principle in its primary cause and isolation (L—LIV). These are the subjects described in this chapter on perfections. (Condensed as before.)

This is the end of the third quarter, or the quarter on perfections, of the commentary, entitled Rájamártanda, on Patanjali's Institutes of the Yoga, by the great king, the superior king, the illustrious Bhojadeva.

# CHAPTER FOURTH.

I adore that solitary, unborn Is an who is made up solely of thinking principle and bliss, and by whose fiat isolation is produced without (the aid of) any special means.

Now the author commences the chapter on Isolation with a view to establish by inferential arguments and by refutation of errors resulting from mistaken convictions, the true nature of Isolation. And by showing that the perfections aforesaid result from birth and various other causes, he demonstrates that they appear with the help of the power resulting from the practice of Samádhi in former births and from causes in this life from the time of birth. Further, with a view to afford assurance that no harm is done to Samádhi which may be acheived in course of many births, and to prove the preeminence of the completion of Samádhi as also for the consummation of the isolating Yoga, he says:—

I.

The Perfections are produced by birth, herb, incantations, austerity, or Samádhi.

Some perfections are caused by birth, as the power of flying in the air and the like in birds, or the perfected qualities of knowledge manifesting themselves immediately after birth, as in the great sage Kapila and others. Perfections from herbs—as firmness of the boy, &c. produced by the use of elixirs in Pátála and such like places. Perfections from incantations—as ascent in the air by the repetition of particular mantras. Perfections from austerity—as in the case of Vis'vámitra and others. Perfections from Samádhi—as already described in the preceding chapter.

These perfections result in those persons who have destroyed pain in previous births; hence, as in the case of perfection by Samádhi, so in the case of others, the real cause is the practice of Samádhi in former births; incantations, &c. are merely instruments.

[The word Siddhi comes from the root sish 'to accomplish,' and means something accomplished. Transcendental powers attainable by the performance of Sañyama, are perfections accomplished by special means and therefore called Siddhis or perfections; and having used that English equivalent elsewere I have thought fit, for the sake of uniformity, to use it in the above aphorism. It is, however, not fully expressive here. Special powers, or faculties would have been much more expressive and to the point, the purport of the aphorism being that some faculties are derived from birth, some from herbs, some from incantations, some from the practice of austerities, and some from Samádhi. This general principle is laid down with a view to prepare the way to what follows.]

It might be contended that since in Nandís'vara and others the change of kind, &c., were effected in this life, how can you then establish the causality of the practice of Samádhi in previous lives? In reply to this, he says:

#### II.

Change of kind (results) from transmutation of the material cause.

The "change of kind," &c., in Nandís'vara and others in this life (were produced) by "the transmutation of material causes" (prakrityápúrát). Future materials (or materials which are ordinarily produced in a subsequent life, come up and), produce in this life the transmutations, i. e., they change themselves into other kinds.

[The general principle having been laid down in the first aphorism that special faculties are produced by five causes, the question arises, how does the body, which is produced by birth, change even in this life, the material cause remaining unaltered, and the Samádhi performed in a previous life no thaving effected any change at birth? The reply is that Samádhi is not the material but an instrumental cause, and it prepares the way for he selfmutation of the material cause.

Prakriti is here used in the sense of material cause, or the materials of which the body is made up. Apúraṇa is to fill up. The two words together mean "the materials fill up," i. e., they undergo the necessary transmutations to change one kind into another. The purport is that even in this life the materials of the body may so change as to convert a Bráhmaṇ's body into a divine one, as in the case of Nandís'vara, or a Kshatríya body into a Bráhmaṇa one, as in the case of Vis'vámitra, and consequently the exception taken to the argument put forth in the first aphorism to the effect that "birth, &c. are causes of perfection" is not tenable. By the use of the word páśchátya, 'future', the commentator means that the changes which in ordinary course would take place in a future life, take place in exceptional cases in this life.]

It may be argued that merits, demerits, &c., are in such cases seen to be resulting (in this life when their fruits would not under the theory be liable to manifestation), how can we then attribute to them causality in the transmutation of the material cause in this life? To this the author says:

### III.

In the mutation of the material cause merit is non-efficient: from it proceeds the piercing of the covering, as in the case of the husbandman.

"Merit" (nimitta), virtue, &c. In the transformation of the material cause merit is non-efficient, for a cause cannot be set in motion by an effect. Where then is there the operation of virtue, &c.? To this he says: "From it proceeds the piercing of the covering, as in the case of the husbandman." "From it," from the performance of virtuous acts, &c., proceeds "the piercing" (bheda) or destruction of whatever "covering" (varana) obstruc-

tion, such as vice, &c., exists, the two being mutually antagonistic, and the obstruction being destroyed, the material causes themselves become effective in their desiderated work. This he illustrates by an example. "As in the case of a husbandman." Even as a husbandman or farmer, wishing to carry water from one field to another, pierces only the obstacle to the flow of water, and that being pierced, water itself assumes the modification of expansion, without any exertion on the part of the husbandman to the expansion of water, so should be understood to be the case with regard to virtue, &c.

[Following the line of argument adopted in the preceding aphorism, the author shows that virtue, &c., are not the immediate causes of the change which takes place when a Bráhman becomes a god, as in the case of Nandís'vara, but that they serve the subsidiary purpose of removing the obstacles which stand in the way of the change, and the change takes place by itself. The illustration given puts this very clearly. The husbandman does not make the water flow, he only removes the obstacles, and then the water flows by itself from its own inherent tendency to follow the law of gravitation.]

When a Yogí, who has a mastery over the cardinal principles, with a view to enjoy at once the fruits of his actions, from the perception of his own superior transcendental powers, wishes to assume many bodies at the same time, whence does he derive many thinking principles (to vitalize those bodies)? In reply to this question the author, says:

# IV.

The created thinking principles (proceed) solely from egoism.

The thinking principles which animate the bodies created by a Yogí, proceed through his will solely from their original cause, i. e., from egoism. They emanate at once as sparks from a fire.

[Among the perfections mentioned in chapter III the power of multiplying one's own body, so as to produce many where there is one, is not mentioned, but here it is taken for granted that an accomplished Yogí possesses this power, and that he does produce them to effect quickly his emancipation by simultaneously performing in many bodies those works which promote his end, and the question is raised as to how does a Yogí, who creates many bodies and himself animates them all, provide a thinking principle for each of them? The answer given is that through his will he makes his egoism send forth the needful, even as a fire sends forth sparks from itself. This multiplication of bodies is called Káyaryúba Yoga or the Yoga of many bodies.]

Then, how do numerous thinking principles, having diversity of objects, produce one effect? To this, he replies:

v.

In the diverse tendency of the many the impelling thinking principle is one.

"In the diverse tendency" (pravrittibhede) or multifunctionality of the many thinking principles the one thinking principle of the Yogí is the impelling force or actuator, because it is the ruler, and therefore there is no difference of object. The meaning is—that as in its own body the mind directs the eyes, the hands, &c., according to its will, from its being the ruler, so does it in the other bodies.

[In the preceding aphorism the question having been solved as to how a single individual can provide thinking principles for many bodies, the question arises as to how can many thinking principles act in concert and preserve the unity of the creator? If this unity be not admitted, there would be so many independent individuals, each following the bent of his own mind, and the idea of one individual acting as many without any loss of individuality, would be lost. This doubt is removed by the explanation that the thinking principles provided to the many are in reality one, and entirely controlled by the primary thinking principle, of which they are mere scintillations?

The thinking principle which belongs to the perfections resulting from birth, &c., are produced by the same five causes, and yet the thinking principle produced by Samádhi is distinct from the others. To show this he says:

## VI.

Thereof the meditation-born one is without any residua.

"The meditation-born" (dhyánaja) thinking principle or that which is produced by Samádhi, is, among the five, the one which is "without any residua" (anásaya), i. e., without any residua of (former) work. This is the meaning.

[Thinking principles are said to be of five kinds, because they proceed severally from birth, herbs, incantation, penances, and meditation (A. 1). The word used (ja), means "born," but the object is not to imply that the thinking principles are actually born of herbs, incantations, &c., but to indicate the training, habit of thought, disposition or impurities which it acquires under the five different circumstances. The first four are said to depend on the residua of former works, and the last to have nothing to rest upon, it being self-supporting, *i. e.*, not resulting from the residua of any former work.]

To show that the thinking principle of the Yogi is distinct in its work, even as it is distinct from other thinking principles in being devoid of pain, &c., he says:

#### VII.

The work of a Yogí is neither white nor black: those of others are of three kinds.

That work which produces good fruit, such as sacrifices, &c., is "white" (śukla). That which produces a bad result, such as Bráhmanicide, is "black" (kṛishṇa). That which is mixed up of the two, is white-black (śukla-kṛishṇa). Thereof, the white work belongs to wise people, to those who are engaged in charity, asceticism, the study of the Vedas, &c.; the black belongs to the vicious; and the white-black (or mixed kind) to ordinary men. As regards Yogís, who have performed the Sañyama, work is of a

different character to these: their work produces no fruit, for they undertake it after renouncing all desire for fruition.

[In the first three kinds of work fruition is inseparable. The wise give alms, perform penances, read the Vedas, display their benevolence, &c. &c. and derive the fruits thereof; the vicious commit wicked actions and suffer for the same; ordinary mortals are sometimes engaged in good actions and sometimes in bad ones, and suffer or enjoy accordingly. The Yogís, who renounce the fruits of all actions, can neither suffer nor enjoy from what they do, and hence their work is declared to be distinct from the works of others. They are, in the language of the Bhagavadgítá, like the lotus-leaf which, lying on water or having water on it, is never wetted.]

Now he describes the fruit of such works.

# VIII.

Thence proceeds the manifestation of the residua which are suitable to its fruition.

Now, the residua of works produce two sorts of fruits, one sort being memory only, and the other, kind, age, and experience. Thereof, those residua which have for their fruition kind, age. and experience which are derivable in one or many births, have already been described above (p. 69). Of those the only fruit of which is memory, the manifestation proceeds from the same works. Even as work produces a body, whether as a Deva, or a human being, or a lower animal, so does it by its maturity lead to a corresponding manifestation of residua (vásaní). The meaning is this. Should a celestial or other body once acquired by a certain work be acquired even after the interposition of a hundred other births the memorial residua of the former state will manifest themselves again. Their memory revives according to circumstances, even when residing in other regions. In the intermediate states, though existing, they remain in a latent condition. Nor do the residua produced in course of existence in hell and other places become evident then.

[For the sake of verbal fidelity I have used memory as the equivalent of the Sanskrit term Smriti of the commentary; but the object aimed at is not memory in its ordinary signification, but the remembrance in one life of appetites, desires, and affections of a preceding one. These results manifest themselves in, what in European philosophy is called, instinct. They are remembrances, because they arise without any conscious purpose, though they are not without consciousness. European philosophers, who do not recognise transmigration, finding Instinct to be opposed to Reason, take it to be something distinct from it—a distinct faculty. In its widest signification it extends to living beings in general—to plants as well as to animals,—but for psychological purposes it is limited by Dugald Stewart to Appetites, Desires, and Affections. Butler changes Desires into Passions, but without any material change of purport. Dr. Bain says "Instinct is untaught ability," (Mental and Moral Science, Bk. III, c. IV), and this is amplified by Hamilton into "an agent which performs blindly and ignorantly a work of intelligence and knowledge." (Reid's Works, p. 761a.) Paley has "a propensity prior to experience, and independent of instruction." Milton calls it "Reason discursive or intuitive." These definitions have been summed up into "untaught ability," "untaught propensity," "unconscious purpose." It is opposed to Habit, which is the result of tuition and exercise, and distinct from Reason, which presupposes argumentation and deliberation. The memory of our text is Instinct as defined above; but our author does not recognise spontaneity in anything, nor purpose independent of Reason. He attributes the eteology of Instinct to residua left in the thinking principle by rational action, and the said residua lie dormant till they are made vivid in a subsequent life. Habits leave their residua exactly in the same way as other actions, and they not only become manifest in the next life, but also in the progeny, as in the cases of pointers and other animals. In short, according to our author, Reason is one and the sole faculty of all knowing, the only principle of certain

ty, and it manifests itself as Reason or Instinct differently under different circumstance. Anyhow, the meaning of our author will be best understood by replacing his Memory by Instinct.

The aphorism under notice explains the fruit of work as manifested by Instinct. Having already described that work leads to two kinds of fruit, Instinct and deserts, or in his language memory and kind, age and experience, he now says that Instinct does not manifest itself uniformly at every successive birth, but according to circumstances when it is needed in subsequent lives, even after many interruptions, the residua for it remaining dormant during such interruption. Thus, a man born in the next life as a dog having no occasion for his human instincts, acts as a dog, but twenty or more generations after, when he is again born as a man, his early instincts revive, and he acts according to them. This is the theory which the aphorism explains by saying that residua manifest themselves in conformity to the fruition of work. When a work entails existence as a serpent, those residua become manifest which are appropriate to such an existence, but not those which are appropriate for other forms In other words, residua remain dormant or in a of life. potential state until the necessary excitants are in operation. The S. P. Bháshya, explains this by saying, "when a celestial work is in fruition, it does not become the cause of manifestation of the residua of infernal, brutal or human states; it then enlivens only those residua which are conformable to a celestial existence." (Na hi daivam karma vipachyamánam náraka-tiryan-manushyavásanábhivyakti-nimittam bhavati kintu daivánuguná evásya vásaná vyajante). The purport is that each kind of existence brings to light its own appropriate residua.]

Doubt having been produced of there existing any causal relation in these residua, he establishes it by saying:

#### IX.

From the uniformity of memory and residua there is uninterruptibility of relation, even after breaks by caste, locality and time.

Of worldly beings transmigrating in diverse forms, when one, after experiencing one form, attains that form again after an interruption of a thousand other births, the residua of impressions appropriate to that state, which had been formed at the first birth and had become latent from want of the necessary conditions, become manifest on the attainment of that suitable Thus, there is, notwithstanding breaks caused by caste, locality and time, an "uninterruptibility" (anantarya) or continuity in producing their own necessary fruit of memory. How so? "From the uniformity of memory and residua." Thus, on the performance of a work there is produced a deposit of residuum on the quality of goodness of the thinking principle, and that is the germ of the fruits of heaven, hell, &c.; or it is the residua of works such as sacrifices &c. It exists as a latent power, or as a power of the actor in relation to experience and experiencer. From these residua proceeds memory, from memory the experiencing of pleasure and pain, and from that experience again come residua, memory, &c. It is true that where memory and residua are different there is, from want of uninterruptibility, a difficulty in producing a relation of cause and effect; but in our case here, where impressions become residua. and residua merge into memory, and they reside in concord in one thinking principle, the relation of cause and effect is not difficult or hard of effectuation.

[According to the preceding aphorism the residua of former births are the causes of manifestation of certain effects; but, since concomitancy is necessary between cause and effect while the intervention of many dissimilar births between two similars causes an interruption, it may be argued that residua are not the causes of memory, as alleged. This objection is met by saying that the memory remains, and therefore sequence is obviously not broken. The memory of sucking the teats on the part of an infant returns after many births, whenever that infant is again born as a human being, though it does not manifest itself when the same infant is born as a bird or a serpent, and it shows

that the memory is not lost. Hence the relation of cause and effect is not broken.]

Admitting the uninterruptibility of residua, and their relation as cause and effect, it may be asked when an impression first takes place is it caused by residua, or without a cause? To solve this doubt, he says:

## X.

There is no beginning about them, because of the eternity of desire.

"About them," i. e., about or in regard to residua. "No beginning" (anáditva), that which has no commencement. The meaning is, these have no beginning. How? "Because of the eternity of desire." This "desire" (áśisha) or longing of an intensely delusive character—(manifesting itself in such wishes as) may the means of effecting my pleasure be always mine; may there never be a separation between me and them—is the cause of residua, and that being eternal there is no beginning. This is the meaning. What is meant is this: From the proximity of the cause the tendency of the functions of impressions and residua cannot be checked, and the thinking principle, from its expansible and contractile character, pierced by the impressions, residua and the like, modifies itself when it attains each appropriate existence.

[The theory of Instincts being the result of action in former lives is open to the grave objection that it does not account for Instinct in the first instance. A being born for the first time should have, according to the theory, no Instinct. The initial impression must therefore be causeless, and so there is no reason to admit that residua are the causes of effect, i. e., of birth, age and experience. This objection is met in this aphorism by saying that Desire is eternal, and therefore there is no necessity for a beginning. Desire is essential to existence; there would be no existence if there was no Desire; and that Desire produces residua, and so there is no break in the course of eternity. The

opponent wished to expose the fallacy of the argument regarding residua being the cause of Intuition by showing that there could be no residua at the first start, and the author accepts a regressus in infinitum to surmount the difficulty. According to him the universe had no beginning and will never end, and therefore there is no occasion to seek a beginning.

From their infinity it being doubtful that the residua can ever be destroyed, he points out the means of destroying them.

#### XI.

Since they are agglomerated by cause, effect, substratum and support, their absence would produce the absence of the others.

Conception (anubhava) is the cause of residua; desire, &c., are the causes of conceptions; and of them the cause is ignorance. Thus is (ignorance) both the immediate and the mediate "cause" (hetu). "Effect" (phala) is body, memory, &c. "Substratum" (áśraya) is the intellectual principle. "Support" (álambana or object of desire) is the same for both conceptions and residua. Now, since these infinite residua are collected by these cause, effect, substratum and support, when they are absent, i. e., when they may be likened to roasted seeds, on their being burnt by knowledge and Yoga, there being no root left, the residua cannot sprout, nor lead to action, and thus they are destroyed.

[Now the question is raised, how can one undo that which is eternal? and the answer given is—since desires proceed from, or are the sum total of, cause, effect, substratum and support, one has to remove those conditions which produce desires, and that removal ipso facto removes desires. The removal is effected by the aid of Yoga. Yoga knowledge parches cause, effect, substratum, and support by exposing their real nature, and when so parched, they become, like roasted seeds, unfit for germination, and their destruction follows as a matter of course. Of course this is limited to the individual who effects the parching, and does not extend to the world at large.]

It may be questioned, that since the thinking principle is being constantly destroyed, and there is a difference in their relation as cause and effect from their want of simultaneity between residua and their effects, how can there be a unity? To prove the unity, he says:

#### XII.

(The thinking principle) exists in its proper nature; the past and the future (result) from differences in the condition of qualities.

The (possibility of) production of things which are absolutely non-existent is unreasonable, from their want of relation to existence. Nowhere has there been any relation to existence in the horns of a hare.

In the case of a nonentity as an effect, with what design can causes proceed to act? None enters into action for a false object, and it being opposed to entity there is no relation of nonentity to it. When truth attains its own identity, how can it become baseless and untrue? The meaning is, it cannot accept an antagonistic form. Hence from there being no possibility of the destruction of existence, and from the impossibility of the origin of non-existence, the qualified, convertible by qualities, always remains in one form. The qualities, alone, change into their threefold conditions. Attaining each condition. the qualified forsakes its original form, and, remaining in the present condition, attains the state of objects of enjoyment. Hence in this science are established the distinctions of the past and future conditions of qualities, and of their relation to each other as cause and effect. Hence, too, the same thinking principle is made to exist as the qualified until isolation, and none can prevent it.

[The removal suggested in the preceding aphorism suggests the idea of destruction; but that is not possible. Nothing can proceed from non-existence, and no existence can be absolute non-existence, and the difficulty is solved by referring to the

doctrine explained in A. 14 C. III which recognizes a threefold condition of existence, the antecedent, the postcedent, and the present. Matter is eternal, and remains always an existence; but its conditions vary; accordingly when the present condition of a thing is destroyed, the thing reverts to one or other of its two other conditions, and the parching of the seeds implies their resolution into the antecedent condition. This is the theory of Moderate Nominalism or Conceptualism with its threefold condition of Universalia ante rem, as thoughts in the mind of God; Universalia in re, as the essence (quiddity) of things; and Universalia post rem, as concepts. The text looks to thoughts or ideas or plastic types without reference to God.]

He now describes of what forms these qualified and the qualities are.

# XIII.

They are individualised or subtile, and consist of qualities.

The qualities and the qualified described above are divided into the individualised and the subtile. The "qualities" (gunáh) are of the forms of goodness, foulness, and darkness. "To consist of" (tadátmánah) is to be of that nature, or to be modified to that form: this is the meaning. Since there is seen a concomitance in all persons, both externally and internally, through goodness, foulness, and darkness in the forms of pleasure, pain and delusion, of individuals and conceptions, and since it is found that which is concomitant is also its modified form, as in the case of jars which are concomitants of earth are also modified forms of earth, therefore the modification of qualities is evident.

[The simple proposition in this aphorism is that all attributes are mere modifications of the three primary qualities. Circumstances may make them subtile or gross, but, whether one or the other, they consist of nothing but the three qualities of goodness, foulness, and darkness modified in some one form or another. They are mere modes of being, but not radically different beings.]

Apprehending the doubt that if all these three qualities be the chief causes everywhere, how can we talk of one qualified (or one substratum of quality)? he says:

#### XIV.

From unity of modification (results) unity of a thing.

Although there are three qualities, yet their modification into the member and the membered, (in some cases goodness becoming the membered, in some cases foulness, and in others darkness,) being one, "unity" (tattva) or oneness is admitted. Thus, in the examples this is the earth, this is the air, &c., (in which unity is observed, for earth is a modification of darkness, and air of foulness.)

[The purport is that as only one modification can take place of the thinking principle at a time, the unity of a thing is never disturbed. The thinking principle under similar circumstances changes exactly in the same way, and no difference can possibly result. In other words, as the three qualities can be only separately ascendant, one at a time, the simultaneous perception of the effects of all the three cannot be effected; and this meets the objection raised in the preamble.]

Had objects existed distinct from cognition it would be proper to talk of the unity or multiplicity of objects, but when cognition itself from the influence of residua existing in the relation of cause and effect, appears in different shapes, how can you say so? In reply to this question, he says:

#### $\mathbf{v}$

Even in the sameness of object, the course of the two are distinct, from diversity of the thinking principle.

"Of the two," of the cognition and the cognizable, the course is distinct, follow different or separate roads. How so? From diversity of thinking principles even in the sameness of object. Even in similar things, as the attainment of women and the like, differences of thinking are noticeable in different observers from the resulting sensations of pleasure, pain and delusion. Thus, on beholding a beautiful and attractive woman, pleasure is felt by an amorous person, enmity by her rival, and disgust by an ascetic. And since these different kinds of feeling arise from one object there can be no agency in the thing itself. If it be said that object is the effect of our thinking principle only, the object would appear in one form only. Also, if a thing were an effect of the thinking principle then there would be no other thing extant when that thinking principle would be occupied with one thing. (If it be said) be it so, we deny it. For how could that thing then be beheld by many others? And since it is so beheld, it cannot be an effect of the thinking principle. If it be said that it is created by many at the same time, the reply would be that there would be a difference between a work produced by many, and a work produced by one. And if the difference be not admitted, then there being difference of cause without a difference of effect, the universe would be either causeless, or uniform. What is said is this: should there be no difference of effect when the causes are different, then the whole universe resulting from many causes would either be of one form, or not following the different causes, be causeless from its independence (of the causes). And if it is so (it may be asked) why does it not, being made of the three qualities, produce in the same percipient the sensations (simultaneously) of pleasure, pain and delusion? The case is not so. Even as the object consists of three qualities, so is the thinking principle made up of three qualities, and in its perception of objects, merits and demerits are accessory causes, and from their prevalence or depression results the manifestation of the thinking principle in such and such (varying) forms. Thus in the presence of a woman near an amorous person, his thinking principle, disposed towards merit through the influence of the quality of goodness, becomes full of pleasure. From the co-operation of the quality of foulness, which is auxiliary to vice.

for all rival wives, it becomes painful. Similarly from the co-operation of the quality of darkness, which is attended by ardent vice, it becomes to angry rival wives the cause of delusion. Hence the cognizable object is independent of cognition, and consequently cognizable and cognition, being contradictory in their natures, cannot bear the relation of cause and effect. Thus it being possible without any difference in the cause for the existence of a difference in effect from their relation, the independence of cognition from the object is established.

The question discussed in the preceding aphorism raises a doubt as to whether perception is due to objects or to the cognitive power. It cannot be said that objects produce perception, for in that case a given object would always and everywhere produce the same sensation, as a given cause cannot produce dissimilar effects. A handsome woman should be a handsome woman to all beholders, without a distinction. the world this is, however, not the case. A woman produces very dissimilar feelings in different beholders, and she, as the object, cannot therefore be said to be the cause of perception. other hand, the thinking principle cannot be the cause, for if you accept it to be one in all persons, it, as a cause, cannot produce different effects; and if you accept it to be different in different individuals, dissimilar causes would lead to one uniform result, which is impossible. The solution offered is that thinking principle and object are different, but inasmuch as both are governed by the three qualities, the prevalence of a particular quality at a particular time in the thinking principle produces a difference in the perception of an object. The "diversity of the thinking principle" in the text implies a diversity in its condition as regards the state of the qualities working within it. The argument here is the same which European philosophers discuss with reference to sensations and sensibles; and the optional use of jnána and vijnána by our author shows that he means cognition or sensation and perception, and not the higher knowledge elsewhere indicated by the

word inána. I have used for it cognition after Mr. Jardine, who defines it as "a general name which we may apply to all those mental states in which there is made known in consciousness either some affection or activity of the mind itself, or some external quality or object." ('The Elements of the Psychology of Cognition,' p. 1). The object to which this inana or cognition is applied is jneya or cognizable, which is just the same with idea as used by Locke, who says, "it is the term which, I think, serves best to stand for whatsoever is the object of the understanding when a man thinks; I have used it to express whatever is meant by phenomena, notion, species, or whatever it is which the mind can be employed about in thinking." Idea, however, has been used in so many varying senses by European metaphysicians that I have thought it safe to confine myself to cognizable or object, as least likely to cause misconceptions. The theory of eternity of matter is here made the basis of the argument.]

Since a cognition, being an illuminator, is by nature perceptive, and the object, being susceptible of illumination, is by nature perceivable, why should cognition not perceive and recollect all things simultaneously? With a view to remove such doubt, he says:

## XVI.

A thing is known or unknown from its dependence on its change of form in the thinking principle.

"Its" of the object. "From its change of form" (uparágát). From its producing forms in the thinking principle, an external object becomes known or unknown. The meaning is this: in the attainment of their production all things depend on the conjunction of their causes. The production of the cognition of a blue or other colour depends on the accessory cause of the form being brought forward as an object through the passage of the organs of sensation; perception being impossible without the object, since there is no correlation. Hence, by whatever object is the form of cognition modified, that object is brought

into cognition, i. e., that object becomes known. That which does not give its shape (to the thinking principle) is held to be unknown. Similarly, recollection is produced of that object which, having been known before, has left residua in the mind, and which residua, excited by a similar object, acting as the accessory cause, brings it to our knowledge. Hence, neither cognition, nor memory is constant everywhere, nor is there any inconsistency.

[The argument mooted in the last aphorism is further developed by saying that the effect of the qualities is transmitted to the thinking principle through the object seen, and the thinking principle is thereby modified differently under different circumstances. The qualities act from two different directions, first in the thinking principle apart from the object, and next in the object, and through it in the thinking principle. A man in a passion has the quality of foulness prevalent in him, and then that foulness affects everything he sees, though it is not foul; and when all the qualities are calm in him, he sees a foul action, and the foulness of that action enters within him and tinges his thinking principle from without.]

To remove the doubt that since the perceiving soul does not perceive a yellow colour when it perceives a blue, there is liability of its assuming, like the thinking principle, different shapes, or being modified from its being at times the perceiver, he says:

#### XVII.

The functions of the thinking principle are always known, for its presiding soul is unmodifiable.

All the functions of the thinking principle—characterised as they are by proofs, misconceptions, &c.,—are "always," i. e., at all times, known to its percipient soul, since it is unmodifiable, or wanting in liability to change from its being of the form of the intellect (chidrúpa). Were it mutable, the constant perceptibility of those functions would not follow, the mutability

being (necessarily) occasional. The meaning is this. The soul of the form of intellect always remaining as the presiding principle, and its intimate associate, the pure element, the thinking principle, being also always present, by whatever object it (the latter) is modified in shape there is the probability of that object being always brought into contact with the shadow of the former (soul, chit); and such being the case it is established that there is constant perceptibility, and never can there be any apprehension of change.

[Having explained the relation of cognition to cognizables. and the rationale of the process by which things become known or unknown, the author proceeds to explain how it is that the thinking principle, which, under the circumstances alleged, is always changing and assuming new forms, should still be able to know different objects, or have the power of understanding. The thinking principle is admitted to be in se unconscious, and is itself undergoing constant modifications, and cannot therefore exercise intelligence, and be itself the cause of knowledge. But, says the author, its presiding soul is constant and immutable, and associated with that soul it derives reflected intelligence, and by its aid it is always able to know whatever external object casts its shadow on it. other words, though the thinking principle is itself unconscious, it derives intelligence from the soul which is pure intelligence and absolutely immutable. The P. Bháshya explains the aphorism by saying, "had the presiding soul been liable, like the thinking principle, to constant mutation, then objects or the functions of the thinking principle would have become, like sounds and other objects, sometimes known and sometimes unknown to it; but constant consciousness (lit. perceptibility) of the mind is indicated by the immutability of its presiding soul." (Yadi chittavat prabhurapi purushah parinameta tatastadvishaya chittavrittayah sabdádivishayavat jnátájnátáh syuh, sadájnátatvantu manasastatprabhoh purushasyaparinamitvamanumapayati.) This idea is further developed in other commentaries.]

Now it may be said that since the thinking principle itself,

from excess of the quality of goodness, is the illuminant, it can from its self-illumination, illuminate both itself and the object, and the act of perception can thereby be completed, what is the use of the assumption of a separate percipient? To allay this doubt, he says:

# XVIII.

It is not self-illuminative, since it is perceptible.

"It," the thinking principle, is not "self-illuminative" (svábhása), expositor of itself, but it is perceptible by the soul. How so? Because it is "perceptible." A perceptible is known by a percepient, as in the case of a water-jar or the like. The thinking principle is an object of perception, and therefore it is not self-illuminative.

The argument in the next preceding aphorism would suggest the idea that the thinking principle, whether directly or indirectly, was itself the perceiver, and that being the case there is no necessity for assuming a separate perceiver. Where one assumption is sufficient, two are not needed. This objection of the opponent is refuted in the aphorism under notice, by saying that the thinking principle cannot be the percipient, or selfilluminative, because it is itself an object of perception. which is an object of perception cannot itself be percipient; and the commentator illustrates this by citing the example of a waterjar, which, as an object of perception, cannot know itself. P. Bháshya elaborates the argument by saying, "Even as the other organs and their objects, such as audition, &c., cannot be self-illuminative from the circumstance of their being perceivables, the mind should be so known. Nor can fire be an example in this instance; for even fire cannot make its own hidden identity Manifestation is seen to result from the conjunction of a manifestator with a manifestable, and such conjunction cannot take place with one's own identity. Besides if the theory of self-illuminativeness of the thinking principle be admitted, it would not be perceptible to any body else." (Yathetaránindriyáni śabdádayaścha driśyatvánna svábhásáni tathá manopi pratyetavyam. Na chágniratra drishtántam. Nahyagnirátmasvarúpamaprakáśam prakáśayati. Prakáśaścháyam prakáśya-prakáśaka sañyoge drishtah, na cha svarúpamátresti sañyoyah kincha svábhásam chittamityagráhyameva kasyachiditi.) The illustration of fire becomes appropriate on the assumption that it owes its luminosity to itself. But the luminosity contemplated by the term svábhása is knowledge, and not light. In fact, the light of the text can be understood only by substituting for it the word knowledge, throughout the discussion.

It may be said that the argument here has accepted the proposition, (i. e., it involves a petitio principii), for the perceptibility of the thinking principle has not yet been established. Besides, in men the functions of accepting that which is good and rejecting that which is injurious are made manifest through the consciousness of one's own intellect; and such feelings as "I am angry," "I am afraid," "I have no desire," cannot be produced without the consciousness of the intellect (and since they are, the agency of the soul is not needed.) To meet this argument, he says:

## XIX.

Attention cannot be directed to both at the same time.

The understanding of an object is the establishment of its usefulness by (knowing it to be) this—this is the object which is the cause of pleasure or pain. The understanding of the intellect is the establishment of the use of that object through pleasure or pain in the form of I (or the ego). In the perception of an object two such kinds of understanding cannot be effected at the same time, for there is a contradiction. There is no possibility of effecting two contradictory actions simultaneously, and therefore it is not possible to perceive "both," i. e., cognition and cognizable at the same time. Hence, it is laid down that the thinking principle is not self-illuminative. Further, even if

two such actions could be accomplished, their fruits could not result, for there cannot be an apprehension of the two fruits, because the thinking principle being directed outwards to grasp an object cannot know itself. The result is confined only to the object, and not to itself. This is the meaning.

The opponent again comes to the charge, and says that the intellect or understanding may supply the place of the soul, for the thinking principle may see, and the intellect may decide about the nature of the sight. The author demurs to this by saying two such functions cannot take place simultaneously, or the thinking principle cannot see and argue at the same time. The sensation of hunger is first felt, and then its nature discussed. thinking principle must undergo two modifications, once to feel, and then to consider, and these it cannot undergo at once: so these two acts can never take place simultaneously, and consequently it cannot be said that the thinking principle is alone sufficient to account for consciousness and knowledge: a separate cause must be assigned for these two feelings, and that cause is the soul. P. Bháshya pithily disposes of the question by saying, "It is not possible to behold one's own self and another at the same time, for it leads to the theory of the momentarists who hold action, effect and cause to be the same." (Na chaikasmin kshane svapararupávadháranam yuktam, kshanikavádino yad bhavanam saiva kriyá tadeva cha kárakamityabhyunagamah.) The meaning of the aphorism is simply that the thinking principle cannot perform the two acts of perception and self-knowing at the same time, and therefore it is obvious that it cannot by itself be the cause of intelligence.]

Let it be admitted that a cognition cannot be self-perceptive, still may it not be perceived by another cognition? Assuming such a question, he says:

## XX.

If one cognition be the perceptible of another, there would be an excessiveness of cognitions to

cognitions, and also a confusion of memory.

If one cognition could cognize another, then that cognition being itself unintelligent and unable to illuminate another, we must assume a third cognition and for it another, and so on and a thing could not be perceived in the whole lifetime of a man. Nor can an object be known when the cognition remains unknown.

It leads also to "confusion of memory." On a particular colour or a taste being produced in a cognition there would arise an endless series of cognitions to perceive it, and when the residua left by a former cognition would attempt to recall it to memory there would arise, from there being no break in the ideas of cognitions and objects, cognitions and memories simultaneously, and hence, it being impossible to make out with reference to what object the recollection has arisen, there would be a confusion of memory, i. e., it would not be known that this is the memory of colour and this is the memory of taste.

[The explanation above given leaves the door open to the assumption that one cognition may perceive another, and thus obviate the necessity of assuming the agency of the soul, i. e., each individual may have many cognitions which co-operate with each other in producing knowledge of a particular object. To preclude this theory, the author brings forward the argument of regressus in infinitum. If one cognition could perceive another, we would require a third to perceive the second, and so on, and there would be no end to the chain. It would, he urges, also lead to a confusion of memory, for on one idea being called to memory all its attendant ideas would arise to infinity, and it would be impossible to determine which is the particular idea that has been revived.]

The question may then be asked, if, in the absence of self-perceptive power in cognitions (buddhi), one cognition cannot be known by another, how do we use the idea this is the perception of an object? To remove this doubt, he expounds his conclusion.

## XXI.

The intellection of its own cognition takes place when it takes its form through the non-transitional soul.

"Soul" (purusha), being of the form of intelligence, is called chiti (intellect). It is "non-transitional" (apratisankramá), that which has no transition of passing into another place is so called: by this is meant that it does not mix with anything. In the modification of the member and the membered, the (three) qualities, (as members) in passing into the qualified or membered, assume their forms, and in the world atoms, moving on, produce the forms of objects; but the power of intellection (i. e., soul) does not do so, because it always retains its own form, inasmuch as it exists in itself. Hence when the thinking principle, being near it, assumes its shape, intellection takes place; and when the soul, by its contact with the function of the thinking principle being endowed with understanding, cognizes, then the knowing of the thinking principle of its own self takes place.

The soul never undergoes any modification, but by its reflection on the thinking principle that principle derives its intelligence, and that intelligent state is therefore said to be attained through the non-transitional soul. It is then chiti or intelligence, because for the time being it has intelligence in it, and this is explained by the commentator. When the thinking principle in its intelligent state assumes the form of an object, it is able to know its own notions. The P. Bháshya explains the text by saying, "unmodifiable is the power of experiencing; it is also non-transitional. On its reflection falling on the excessibly modifiable (the thinking principle) the functions of the latter reflect on it. Thereupon people call it the function of understanding from its imitating the function of the thinking principle enlivened by intelligence, though it is devoid of the function of understanding." (The force of the argument here depends upon the distinction made between intelligence and the function of understanding, for the soul, though intelligence itself, does not exercise any

function.) (Aparináminí hi bhoktrisaktirapratisahkramá cha parináminyatyarthe pratisahkránteva tadvrittimanupatati, tasyáscha práptachaitanyopagraharupáyá buddhivritteranukárimátratayá buddhivrityavisishtá hi jnánavrittirákhgáyate).

Pandit Govindadeva Sástrí, following some later commentators, explains the text so as to mean that the soul itself undergoes the modification. The earlier and more reliable commentators, however, do not accept that meaning, and as the sequel shows them to be right I have accepted their interpretation.]

To show that thus the self-perceptive thinking principle, being able to perceive all objects, becomes fit for all purposes, he says:

#### XXII.

The thinking principle, modified by the knower and the knowable, is (able to perceive) all objects.

"The knower" (drashta) is soul. To be modified by it is to seem to be of its form from its propinquity. To be modified by the knowable, is to undergo the modification of assuming the form of the (object) perceived. When this (double modification) takes place, then it becomes able to perceive all objects. Even as a transparent crystal, or a mirror, or the like is fit to receive the reflection of all images, so the quality of goodness, unstained by foulness and darkness, is able, from its purity, to receive the reflection of the soul (chit). Not so foulness and darkness, owing to their want of purity. The quality of goodness, divested of all association with foulness and darkness, from its being liable to only one modification, and being able to receive the reflection of the intelligent soul, remains like a steady lamp-flame till the attainment of emancipation (mokska). Even as in the vicinity of a loadstone motion is produced in iron, so in the vicinity of the intelligent soul manifestible intelligence is reflected on the quality of goodness. Accordingly, in this system of philosophy two powers of intelligence are recognized, the eternally present (nityoditá) and the manifestible (abhivyangá). The eternally present power of intelligence is soul. The manifestible power of intelligence is the quality of goodness, which derives its power by its contiguity to the former. From extreme propinquity, it, as an intimate friend, effectuates the experiencership of the soul. And as that quality is the resting place of Purusha, the supreme soul, the Sankhyas, who recognise an actionless Brahma, attribute to it the experience of pleasure, pain and delusion. (The epithets "supreme" and "Brahma" are meaningless here, for the human soul is all that is meant: God as Brahma is not indicated).

Now, though from the extreme abeyance of some one quality and of its prevalence at certain times and in some cases, all the three qualities are constantly modifying in the forms of pleasure, pain, and delusion, and the thinking principle is not pure, yet when that principle modifies its form into that pure quality of goodness, which is the essence of work, it attains its perceptibility. The pure primary quality of goodness of the thinking principle, on the one side reflected upon by intelligence or the soul, and on the other covered by the thinking principle modified into the forms of external objects, and becoming conscious from the effect of the reflection of the soul, becomes able to feel pleasure, pain and delusion, though it is devoid of intelligence. Thus the experience, from its extreme propinquity to soul and from want of due discrimination, is said to be of soul, though it is unexperiencing. To this effect has Vindhyavásí said: "the sufferingness of the quality of goodness is the sufferingness of soul." Elsewhere it is said. "Even as an image produced by the reflection of a reflected image on a mirror is called a reflection, so the manifestation of the shadow of intelligence, like the intelligence of soul, is implied by the word pratisankranti or contact."

It might be argued that, though the reflection of the evermodifying may be seen in a transparent body, as a human face in a looking-glass, how can there arise the reflection of the absolutely transparent, all-pervading, unmodifying soul in the comparatively untransparent quality of goodness? To this the reply is—Not knowing the true nature of reflection you have said this. The display of the manifestible power of intelligence in the quality of goodness, by the propinquity of the soul, is called reflection. Even as is that sentient power, abiding in the soul, so does its reflection appear in the quality of goodness.

Again, since it has been said that soul is absolutely pure, how can it be in contact with the (comparatively) untransparent quality of goodness? This argument is not correct, for the contact of the sun and the like (which are highly transparent) is seen in water and the like which are less transparent. If it be said that there can be no contact of that which is undefined, that too would be inconsistent, because we see the all-pervading sky  $(ák\acute{a}\acute{s}a)$  reflected in a looking-glass, or the like. And such being the case, there can be no objection to the effectuation of the reflection (under notice).

It may be argued that what has been said about there being an apparent or external contact by propinquity of the sentient power with the quality of goodness of the thinking principle, there should be the experience of pain and pleasure on the part of soul, is inconsistent, for how can the quality of goodness of the thinking principle be produced without a modification of Prakriti? and for what object should there be a modification of Prakriti? To this it is replied, that Prakriti has to effectuate soul's experience of the objects of mundane existence, and, its duty being to effectuate the object of soul, the modification is proper.

It may be urged that this is not proved, for the effectuation of the soul's object is impossible. The duty of effectuating soul's object implies the consciousness on the part of Prakriti that "it is my duty to effectuate soul's object;" but how can there be such a consciousness on the part of the unsentient Prakriti? If you admit the consciousness, how will you maintain its unsentience or inertness? The reply to this is that in the two forms of progressive and regressive modification there are the two natural powers (of progression and regression), and they are called the duty of effectuating soul's purpose. Those powers are natural to the unsentient Prakriti. Its progressive modification (ann-

loma-parinána) is the outward one, extending from the intellect to gross matter; while entering through its cause and ending with the annihilation of egoism is its regressive modification, (pratiloma parináma). Hence on the completion of soul's experience, the two natural powers being destroyed, Prakriti, having achieved its object, ceases to modify. In performing such duty for soul on the part of the unsentient Prakriti, there is no inconsistency.

Again, it may be argued, if there be two such powers naturally possessed by Prakriti, then why is exertion made for salvation (moksha) by those who long for it? and if salvation be no object the science of those who advise it is worthless. The answer is, the relation of soul and Prakriti as experiencer and experience is from time without a beginning, and that being the case, when pain is felt on the part of Prakriti in action, from the assumption of its being the agent or actor, there arises the desire-"how can there be absolute stoppage of my suffering?" and hence there is a necessity on the part of Prakriti for the advice of the science which points out the means of stopping the pain. The substance of the advice of the science is the quality of goodness of the thinking principle as governed by work. In other works on philosophy this has been accepted to be the nature of ignorance (avidyá.) That nature, exerting for salvation, relying on the help of the advice of such sciences, obtain the reward called salvation. All works influenced by the (necessary) conjunction of causes attain their own selves, and it is established by proof that of the work called moksha, which is acquired by regressive modification, this is the conjunction of causes, because it cannot be attained by any other method. Hence without that cause how can it be effected? It follows, therefore, that the quality of goodness of the thinking principle modified by worldly objects in contact and enlightened by the shadow of soul, conducts, through the conviction of (the reality of) those objects, all worldly affairs. Deluded people, looking at such thinking principle, imagine it and all such thinking principles to be the world. They should be enlightened.

[Having met all the principal objections to the theory of the thinking principle being sensitized into intelligence by a reflection of soul which is intelligence, the author enunciates that the thinking principle, modified on the one hand by the soul and on the other by external objects, is brought into play in every case of sensation. The word used in the text for the double transformation is uparakta, which is a compound of upa 'excess' and ranja 'to colour' or 'tinge,' meaning that the thinking principle is doubly tinged or influenced; and this conveys the true meaning of the text. The P. Bháshya accordingly cites the example of the crystal vase tinged by the coloured object put in it. Inasmuch as the theory, however, is that the thinking principle assumes the shape of the object in every instance of cognition, and the same epithet is used for the double tinging, it is necessary, for the sake of consistency, to adopt the same phraseology everywhere: I have accordingly used the word modified.

Bhoja, after explaining the text, enters into a long dissertation on the various objections that may be started to the doctrine, and refutes them seriatim. The first and most obvious objection is—how can a shadow of soul produce in an object on which it falls the quality of the original? Soul may be intelligence, but its shadow cannot reasonably be said to convey that intelligence on the object on which it falls. The commentator sees no harm in this, for, says he, such action is manifest in the motion produced in iron by the propinquity of a loadstone. He describes soul's intelligence to be two-fold; one is Nityoditá or always and eternally present, and the other Abhivyangá or manifestible, and it is the latter that sensitizes the thinking principle.

The next argument is, if it be the thinking principle that is sensitized, how can soul be said to be the experiencer? The reply is—that soul is really not the experiencer, but since experience is felt by the agency of its shadow it is in an indiscriminate way called experiencer.

Then the question arises how can reflection take place of

a perfectly transparent object like soul, on a comparatively untransparent object like the thinking principle with the quality of goodness prevalent in it? This is met by saying that the word reflection here simply is the technical name of the influence of soul on the thinking principle.

An argument like the last is raised with reference to the contact of the absolutely pure soul with a comparatively impure thinking principle. This, however, is held possible, as we see the sun reflected in foul water. The contact of that which is illimitable with a finite object is also possible, as in the case of the sky reflected in a mirror.

The objection next urged is that why should Prakriti or nature change to produce effects? The answer is, it subserves the purposes of soul. This answer is, however, not enough, for Prakriti or nature being unintelligent, cannot have such a consciousness of duty, and act up to it. The reply is that Prakriti has two inherent powers in it, that of progression and of regression, and acting under their impulses it subserves the purposes of soul, and therefore there is no inconsistency.

The admission of the two powers aforesaid suggests the objection that, if they be natural they will run their course of their own accord, and there is no use in controlling them. The effect of the regressive action is salvation, and that must come of itself; none needs try for it, and, if so, what is the use of Yoga as a means of salvation? This is met by saying that it is Prakriti when in action that feels pain and, wishing to put a stop to that pain, wants to know how to do so, and hence arises the desire for salvation, and the Yoga points out the means of doing so. Without such advice Prakriti would go on working for ever.

The P. Bháshya has not mooted these discussions.]

Suspecting that it may be argued that if all purposes are accomplished by a thinking principle of this kind, why should we acknowledge an experiencer of which there is no proof, he gives the proofs (in support of the existence) of the spectator.

## XXIII.

It exists for another's purpose, though coloured by uncountable residua, because it operates by association.

"It," the thinking principle, "coloured," i. e., assuming many forms, through the influence of an uncountable number of "residua" (vásaná) (existing in it), effectuates for "another's," i. e., a master's, "purpose" (artha) the work of experience and final reward. How so? "Because it operates by association." "Association" (sañhatya), i. e., by fully joining together, operates to accomplish a purpose. We see that works performed jointly are for another, as in the case of a bed or a chair. The cooperators (in this case) are the qualities of goodness, foulness, and darkness, which, modifying in the form of the thinking principle, jointly work for another, and that "another" is soul.

It may be urged that through the force of the example by which the subservience of another's purpose by an embodied stranger, as a bed or a chair or the like, is established, a similar (embodied) stranger may be proved, but you contemplate an unembodied "another," and, the opposite being proved, your argument becomes destructive of the object. The reply is thus given: Although in the example pervasion of the premiss has been accepted as general in regard to effectuating another's purpose, yet on consideration of the specific distinctions of goodness in the qualified, the distinction will be evident, and the position that the experiencer is another is established. Thus, as in inferring the existence of fire in a mountain covered with fuel of a particular kind from the smoke seen there, the inference that fire is produced by fuel and is distinct from other fires is taken for granted, so here in inferring that the specific experience called goodness is for another's purpose. In the same way the experiencing superior is proved to be another of the form of intelligence and isolated. Although he appears as the other and the noblest of all, yet the body is superior to objects resulting from the quality of darkness, because it is manifest, and the asylum of the organs. The organs are superior to the body; to them the illuminating quality of goodness is superior; and he who is the illuminator is distinct from illumination and of the form of intelligence. How can then there arise this conjunction? (i. e., there is no actual conjunction but a mere shadow).

[The explanations given in previous aphorisms still leave the door-open to the argument that the agency of the soul is redundant and not wanted. If the thinking principle doubly modified as above stated is sufficient for conception, why make the soul the experiencer of worldly joys and sorrows? To this question the reply given is that, though the thinking principle is actuated by innumerable desires resulting from the residua of former works, it nevertheless acts for another's purpose, and not for itself, since it acts by the co-operation of many causes, and not of its own motion. Though there are innumerable residua in it, they cannot work until external agencies are brought to bear upon them, and that shows that the thinking principle has no power of action suo motu. It is unconscious too, so that it can have no will of its own. It acts only when it is worked upon, and this is indicated by the phrase "operates by association." Inasmuch, however, as its action may tend to bring on liberation which is for the good of the soul, it is to be inferred that in its other actions it subserves the gratification of that soul. No line can be drawn between what actions are for the soul and what are not, and logically what is true for a part, i. e., for liberation, must be true for the whole. This idea is expressed in the Sáfikhya-káriká by the verse "generous nature, endued with qualities, does by manifold means accomplish, without benefit (to herself), the wish of ungrateful soul, devoid as he is of qualities," (Lx). It should be noticed, however, that the functions which are usually attributed to nature or Prakriti in the Sánkhya are invariably assigned to the thinking principle (chitta) in the Yoga of Patanjali. In fact, in the Yoga system, chitta plays a more important part than the Buddhi of Kapila, and appertains to itself the character both of Buddhi and Prakriti, but the commentator does not mark this distinction.

his works Kapila frequently refers to Prakriti where Patanjali confines himself to Chitta. The action of the unconscious thinking principle for another's purpose is usually explained by the illustration of the saffron cart, which, unconscious as it is, subserves the purpose of man by bringing him a desirable condiment.]

He now proceeds to show by ten aphorisms that the fruit of this philosophy is isolation.

# XXIV.

For the knower of the difference there is a cessation of the idea of self in the thinking principle.

Thus the quality of goodness and soul being proved to be distinct, whatever idea exists of his self being the thinking principle, in him who knows them to be distinct, that is the one is different from the other, the same surceases, i. e., the idea ceases of the thinking principle being the actor, knower, and experiencer.

[Having disposed of all metaphysical questions bearing on the subject-matter of his work, the author now reverts to the thesis, how isolation is effected. The metaphysical questions above set forth, when thoroughly understood, enable a person to divest himself of the idea that his self or ego is his thinking principle, and to believe that his soul is the real self. He knows that the thinking principle is unconscious and not his self. The idea, in fact, is altogether set at rest, and his soul is so far freed from the natural wrong belief that the thinking principle is the ego.]

(To the question) what happens when this takes place, he says:

## XXV.

Then the thinking principle is turned towards discriminative knowledge, and bowed down by the weight of commencing isolation.

The thinking principle, which was turned outwards by igno-26 rance, to derive the fruit of experiencing worldly objects, deflects now towards "discriminative knowledge," (viveka) i. e., turns inward towards the path of discriminative knowledge, and is "bowed down by the weight of coming isolation," (kaivalya-prágbhára) i. e., the fruit of isolation, or the commencement of isolation.

[When the belief aforesaid is effected, the thinking principle drops the cosmos, and turns inward to the cultivation of discriminative knowledge, and is overpowered by the sense of isolation which begins to sprout in him.]

Now, by describing the causes of the impediments which occur in the thinking principle flowing towards discrimination, he points out the means of overcoming them.

#### XXVI.

In the intervals thereof other impressions arise from residua.

"Thereof," i. e., of the thinking principle engaged in meditation. In the "intervals" (chhidreshu), in the void spaces of the thinking principle, whatever "impressions" (jnánáni) or ideas of the waking (or worldly) state arise, the same proceed from the now-fading residua of the former waking state, in the forms of "I," "mine," and the like. What is said is that by means of extirpating the internal organ their avoidance should be effected.

[While isolation is progressing there are opportunities when a person is not actually engaged in meditation, i. e., during the breaks in his meditation, for worldly ideas to sprout from the residua of former existences still clinging to the mind. These are calculated to disturb the process of isolation, and are so far impediments, which should be destroyed.]

He now says that the means of avoidance has already been explained.

XXVII.

The avoidance of these should be (the same) as already described in the case of afflictions.

The avoidance of these should be effected in the same way in which the avoidance of afflictions, ignorance, &c., has been already pointed out (C. II. x—x1). Even as they, scorched by the fire of knowledge, do not, like roasted seeds, sprout in the field of the thinking principle, so are the residua, (rendered infructuose).

[The ideas should be destroyed in the same way as afflictions, for which provision has been made in a previous part of the work, (C. II. x—x<sub>I</sub>).]

He now describes the means by which a Yogí, on his meditation becoming steady by the non-production of other thoughts in the way aforesaid, may attain excellence.

#### XXVIII.

On the completion of the series there is produced the meditation (called) the Cloud of Virtue, even in the case of the non-aspirant, from the appearance of constant discrimination.

"On the completion of the series" (prasakkhyáne), i. e., after careful contemplation of the nature and respective peculiarities of all the categories arranged in due order. On that being accomplished even in the case of the "non-aspirant" (akusída), or one who does not wish for any fruition, there is produced from the appearance of constant discrimination, on the cessation of all foreign thoughts in his thinking principle, the meditation called the Cloud of Virtue. That which showers (mehati) or irrigates profusely the virtue (dharma) which is neither black nor white, (cf. IV, VII,) and which is subservient to the attainment of the summum bonum is the "Cloud of Virtue" (Dharmamegha) By this is shown that the highest virtue is the cause of knowledge.

[When the series of works enjoined above for the perfection of Yoga meditation have been completed, then there arises in the mind of the performer a meditation called Cloud of Virtue, which means that all virtues are showered on it, even when it does not wish for them. The sense is that though the Yogi may not wish for any reward, still the reward comes. The word in the text is akusida, from a meaning negation and kusida interest, that is disinterestedly. The theory is that the perfection of virtue results spontaneously in a person who completes his Yoga duties as described in the text.]

He explains next what results from that Cloud of Virtue.

## XXIX.

Thence follows the cessation of afflictions and works.

The meaning is, that on the manifestation of knowledge, their antecedent causes being removed, there is a cessation of the afflictions resulting from ignorance, and of all the works which are, according as they are white, &c., of three kinds. (VII).

[The object of the cloud is now described. On its appearance there results a complete cessation of all afflictions and all works; there is no longer any sense of affliction left in the mind of the Yogí, and he has neither any desire for work, nor any residua of former works left in his mind.]

He next explains what happens on this cessation.

#### XXX.

Then the knowable becomes small from the infiniteness of the knowledge free from all coverings and impurities.

"Coverings" (ávaranáni), are those whereby the thinking principle is covered; they are the afflictions; they are also impurities. Free from them, means devoid of them. From the knowledge (jnána) becoming free, like the sky bereft of cloud, and "from its infiniteness" (ánantyát), i. e., from its being without a break, or all-pervading, "the knowable" (jneya) becomes "small" (alpa), or fit to be counted or grasped. The meaning is, that the Yogí can easily know everything.

[The next advantage is that the objects of sense are reduced to a minimum. Knowledge then becomes limitless and free from all impurities and coverings or interruptions; and placed against such knowledge, knowables or cognizables become insignificant, i. e., that knowledge which can grasp everything, finds no difficulty in understanding small matters. Not that there is a reduction in the number or quantity of cognizables, but, placed besides limitless knowledge, they, by comparison, become insignificant.]

He then states what takes place after this:

## XXXI.

Thereupon takes place the termination of the succession of the modifications of the qualities which have accomplished their end.

Those which have "accomplished" (kṛita), completed, soul's purpose or object in the form of experience and emancipation are called kritártháh, or those which have accomplished their end. The "qualities" (guṇáh) are goodness, foulness, and darkness. "Their modifications" (pariṇáma) are their conditions of existence in relation to each other as members and membered, in a progressive or a regressive state to the time of the completion of the purpose of soul. Their "succession" (krama) is to be presently described. Its "termination" (parisamápti) is its finality, i. e., it does not arise or happen again.

[Proceeding onwards, the next effect of the Yoga is a cessation of the tendency on the part of the qualities to undergo change. The qualities are the most active agents in worldly life, and it is their modifications that produce the various impressions of life, and when they cease to change, there is ipso facto a cessation of worldly impressions. It is the duty of Prakriti to minister to the purposes of soul, and as the qualities are inherent in Prakriti, the qualities may be taken as synonymous with Prakriti, and those qualities, having done their work, cease

from labour. The work of the qualities is said to be two-fold; they have to minister to soul's experience of the world, and then to bring on its emancipation; and when the state above described is attained, the qualities have already accomplished both these works, and, having nothing else left to do, stop work in re the soul concerned.]

He now describes the succession above referred to.

### XXXII.

The succession is the counterpart of the moment perceptible at the end of the modification.

"Moment" (kshana) is a short amount of time. Its "counterpart" (pratiyogi) is another distinct moment. "Perceptible at the end of the modification" means that which is accepted as the totality after perceiving a number of moments, and this is called the "succession" of moments, for no succession can be perceived in unperceived succession of moments.

[The word "succession" (krama) used in A. xxxi, is explained in this aphorism to mean the following of one moment after another. The object is to say that the lapse of time is reckoned by the succession of one moment after another, though there is no break between them; one totality is divided into many parts only for facility of reckoning.]

He now defines the specific nature of isolation, which is the result.

### XXXIII.

Isolation is the regression of the qualities devoid of the purpose of soul, or it is the abidance of the thinking power in its own nature.

"The regression" (pratiprasava) or the non-production of change on the completion of the regressive (or refluent) modification of the (three) qualities, on the accomplishment of soul's (two-fold) purpose of experience and emancipation is called "isolation" (kaivalya); or, it is the abidance of the thinking

power (soul) solely in its own proper nature, on the cessation of its identification with intellectual functions (or objects).

[Having described the Yoga in all its details, the author concludes the work by announcing the ultimatum to which it leads. This ultimatum is *kaivalya*, and it is defined to result on the reabsorption of the triad of qualities in their original cause, on their having done their duty to soul, or on the abidance of the soul in its own nature without any association with the qualities; that is to say, when it has no longer the thinking principle near it to cause its shadow to fall thereon.

The commentator does not explain the word kaivalya. P. Bháshya, suggests its meaning by saying "when the power of intelligence becomes alone, and remains always after in that state it is kaivalya," (chiti-faktireva kevalá tasyák sadá tathaivávasthánam kaivalamiti). It is the same goal which the Sankhya assigns to its votaries, but it uses, instead of kaivalya, the word apavarga which, though not radically synonymous, conveys the same idea, that of liberation from the trammels of nature. The Sánkhya-káriká adopts the term kaivalya, and says, "when separation of the informed soul from its corporeal frame at length takes place, and nature in respect of it ceases, then is absolute and final kaivalva accomplished," (v. LXVIII). Gaudapáda contents himself by saving, "kaivalya is the abstract form of kevala," (kevalabhávát kaivalyam). Váchaspati Mis'ra and Nárávana take it to mean " exemption from the three kinds of pain," (duhkhatraya-vigamam duhkhavinásam). The lexicographical meaning of kevala is 'one,' 'alone,' 'only,' and in the derivative form it means, oneness, 'singleness,' solitariness,' exclusiveness,' or 'individuality,' i. e., deliverance from the association of nature. Colebrooke translates it into 'deliverance,' and Wilson adds 'liberation,' Mr. Davies, in his translation, prefers 'abstraction.' All these may be resolved into isolation, the word used in my version, the idea being that the soul is freed from all association, material, phenomenal, or noumenal.

The epithets 'absolute' (aikántika) and 'final' (átyantika) used in the Sánkhya-káríká, and the word 'always,' (sadá) in P. Bháshya show that this isolation is to last for ever, and no future association of any kind is possible. To quote Mr. Davies, "the soul's perfect and final deliverance from the bondage of matter has been gained. No new character can be assumed; no birth into any kind of bodily state, even that of the gods, can follow. The drama of life is ended, and the actors retire from the stage for ever."

This eternal quietude of the soul after isolation amounts, in the opinion of M. Cousin, to "nihilisme absolu, dernier fruit du scepticisme;" but where existence forms the primary condition of the theory, nihilism cannot logically and fairly be predicated. The question is, does the soul exist or not after salvation? and since the Yoga, like many other schools of philosophy, both Indian and European, insists that it does, (cf. Sánkhya-sútra I, 45. 46, 47), there is no room left for a charge of negation against it. Professor Wilson, following the Indian exegetes, more correctly explains the case by saying, "it is merely intended as a negation of the soul's having any active participation, any individual interest or property, in human pains, possessions, or feelings." Professor Weber, in his 'History of Indian literature,' (pp. 238-9), has entirely misrepresented the case. He says, "one very peculiar side of the Yoga doctrine—and one which was more and more exclusively developed as time went on-is the Yoga practice, that is, the outward means, such as penances, mortifications, and the like. whereby this absorption into the supreme Godhead is sought to be attained." To those who have attentively read the preceding pages, it will be obvious, that the idea of absorption into the Godhead forms no part of the Yoga theory. Indeed, it is difficult to conceive how so well-read a scholar, as the learned professor, could have formed this opinion, unless we believe that he has not read the Yoga, and has borrowed his theory from the Bhagavadgítá, and Puranic and Tantric modifications of Yoga.

Patanjali, like Kapila, rests satisfied with this isolation of the soul. He does not pry into the how and the where the soul abides after the separation. This condition of philosophic abstraction, however, not being satisfactory to worldly-minded people longing for a peaceful hereafter, a necessity arose for the elaboration of a more concretely blissful scheme, and the modifications above noticed were offerred by the Puránics to meet the requirement. They devised other forms, but those require no description here.

This completes the work; but Bhoja takes this opportunity to compare the condition of the soul as described in the Yoga with what other systems propose, and thereby to demonstrate its superiority. The first is the Buddhist doctrine of momentary existence.

Nor is it only in our philosophy that the knower of the field [of action] in its isolated condition is recognised to exist in this form of intelligence; on reflection it will be seen that in other systems of philosophy also it remains in the same form. Now. in the worldly condition soul appears as full of agency, experiencership, and inquisitiveness; if this one soul, the knower of the field, be not admitted to be so, then in the absence of all antecedent and postcedent enquiry in momentary consciousness, (i. e., believing consciousness to be existent only for the time being, which cannot look into the past or the future,) there would be no constant relation between soul and the fruits of works, and the objection would arise of the destruction of that which has been done, and the coming into existence of that which has not been done, (i. e., no desert would follow works done, and desert would result from undone work). Acknowledge him to be the experiencer (of deserts) by whom an act enjoined by the S'astras is performed, and there will be an inclination on the part of all to perform works for the acceptance or avoidance of good or evil. Since all actions characterised by the desire of avoidance or acceptance are subject to enquiry; since there would be an impossibility for enquiry in the case of mutually distinct moments; (i. e., the

moment when one action is done being distinct from that in which another action is performed); and since in the absence of enquiry there would arise an impossibility for any kind of action to take place, it is established that that which is the agent, experiencer, and enquirer is the soul. In the condition of liberation, there being an absence of all actions characterised by the idea of the acceptable and the acceptor, sentience alone remains behind. That sentience is apparent only as sentience, and not by knowing itself, since the nature of sentience is to perceive objects, and not to perceive itself. Further, when an object is perceived by the thinking power, the idea is "this" (ayam), and when the identity of that power is to be implied, the idea is "I" (aham). Two such mutually discordant actions, characterised as the profluent and the refluent are, cannot be achieved simultaneously, and since the two actions cannot be performed at the same time, soul remains as sentience only. Hence it is reasonable (to believe) that in the liberated condition, when the qualities are defunct. soul remains solely as sentience. In the mundane condition agency, percipiency, inquisitiveness arise in regard to that soul. Besides, there is a relation between Prakriti and soul, which is that of experience and experiencer; it is natural, and exists from time without a beginning. It is due to the prevalence of want of right notion. And that being the case, in the presence of the two powers for the advancement of the object of soul, (cf. IV, xxII), all modifications in the form of Mahat and others take place. And since the power of the soul as the supreme agent, and of casting its quality of sentience on the thinking principle, and that of experiencing the result of the conjunction of that reflection, proceed from conjunction (with Mahat), and since the consciousness of agency and experiencership of the intellect proceeds from the influence of sentience on the intellect, and consequently of the conduct of all enquirable actions, what use is there in other unprofitable agglomeration of fallacies?

[Bhoja does not say that the theory he combats is due to the

Buddhists, but the dogma of momentary consciousness was prevalent among the Mádhyamíkas, and hence I infer that he means the Buddhists. The theory is, that all things are momentary, and their cognition is also momentary, produced by the concatenation of complements of unconscious causes, without a permanent intellectual back-ground, (cf. Cowell and Gough's Sarvadarsana-sangraha, p. 15). It is refuted by the allegation, that such consciousness could not be made subject to moral responsibility. The consciousness that would perform an action now, would have no relation to the one that had acted before, or to that which would act in the future, and the responsibility of the one could not be transferred to another. There could be no such idea as ego, for the ego of one cognition would not be the ego of another, and yet as ego is the basis of cognition and consciousness, no theory can be valid which repudiates that. There could be under such circumstance no incentive to, nor necessity for, moral action. A permanent individual consciousness is unavoidable, and that is found in the thinking principle enlivened by a reflection of soul.

Again, if, rejecting this course, it be accepted that agency is soul's essential attribute, then arises the admission of its being subject to modifications, and as modifications are non-eternal or temporal, its character as soul is destroyed. Nor can perception of mutually different conditions be effected in one form at the same time; and accordingly, in the condition in which soul is perceived associated with some produced pleasure, can the condition of pain be perceived. Thus the conditions being various, the conditioned must likewise be various, and from variety and modificability there can be neither spirituality nor eternity, (i. e., that which is modifiable cannot also be eternal or spiritual, and eternity and spirituality are essential attributes of soul). Hence it is that those Sáńkhyas who believe in a peaceful Brahma, acknowledge soul to remain in the same form both in the mundane and the liberated conditions.

[This is apparently the theory of the Vais'es uikas, who believe

soul to be the real actor. The objection to this theory is that action implies change, and if soul be the real actor, it would be subject to change. The idea of change, however, is, in the opinion of Patanjali, incompatible with the spirituality and eternity of soul; it would cease to be soul if it were changeable like material objects, and therefore this theory is not tenable.]

The theory of the Vedantists, who believe liberation to be that condition of soul in which it is solely sentience and joy, is not correct. Joy being the identity of pleasure, and pleasure being manifested by perceptables, and perceptibility not being produced without perception, the doctrine of unity is destroyed by the admission of the two, the perceptible and the perception. Again, their saying of cognition itself being the joyous soul would be prejudiced by the incompatibility of two antagonistic qualities abiding together. Perception and perceptable cannot fitly be called one. Again, soul is said by the non-dualists to be of two kinds, the working or conditioned and the unconditioned or supreme. But if you admit that form in which the working soul becomes the experiencer of pleasure and pain, to be also the form in which it exists as the supreme soul, then the supreme soul becomes, like the working soul, subject to modifications, and pertain, the nature of ignorance. If it be said that the experiencership is not direct, but accepted as a present (by the soul) while remaining as a neutral superior, the case would be the same as in our system of philosophy.

The assumption about the joyous form (of soul) has already been refuted. It may be added that if soul be admitted to be of the character of ignorance, there would be no seperate existence left for working souls, and which should then be the object of philosophy? Certainly not the unconditioned soul, for it is eternally free; nor the working soul, for it is (admitted to be) of the character of ignorance, and thus will result the falsification of all systems of philosophy. If the creation be admitted to consist of ignorance, the question would arise, whose ignorance is it? It cannot be that of the supreme soul, for it is

eternally free, and of the form of knowledge. It cannot be of the working soul, for that being without a seperate existence, how can it be connected with ignorance? It would be like the admission of horns of a hare (a mere fiction). It might be said that the ignorance of ignorance consists in its not being the subject of demonstration by argument. It may, like the dew on the earth with the rays of the sun (playing on it), melt away under ratiocination, and yet it may be ignorance. This, however, cannot Whatever does something must be distinct from, or identical with, something else, and since the agency of ignorance in the development of the universe must be admitted, and admitting it, if ignorance be indeterminate, then nothing whatever will be determinate; even Brahma itself will be liable to be put down as indeterminate, (but if it be described to be determinate, it will cease to be ignorance). It follows then that the form of soul cannot be other than that of a supervisor. This supervisorship is mere sentience only, for there is no evidence of its having any other quality.

[The Vedantic doctrine is refuted on two grounds; 1st, because it involves a duality which the Vedantists themselves repudiate; 2nd, it makes soul liable to be affected by ignorance, thereby destroying its absolute purity, and if we admit that soul may be involved in ignorance then it will become indeterminate, and there would be no certainty about anything.]

It is alleged by the Naiyáyikas and others that soul is sentient, because it becomes so by contact with sentience, and that sentience is produced by the union of soul with its mind. They say that desire, knowledge, exertion and other attributes are produced by the contact of soul during its working condition with mind, and through those qualities, the soul knows itself to be the knower, the agent, and the experiencer. In the state of liberation (moksha), when false notions are suppressed on the suppression of the residua (dosha) which are produced by them, there results an absolute annihilation of the specific attributes, know-

ledge, &c., and soul is acknowledged to reside in its own essential form. This, however, is not a correct assumption, for what would you accept to be the peculiar soulness of the soul in that condition? (You cannot urge that pervasion, immensity, and eternity are its constituents, for) the qualities of pervasion and the rest pertain to ether and others, and to differentiate it from them, some determinate form must have to be admitted. You may say that the specific character of soul is its own speciality (or kind to which it belongs). But this cannot be urged, for such speciality exists in all things, (i. e., everything has its specific distinction as a particular kind). It is necessary, therefore, to admit some other differentiation of the soul, apart from speciality, and this can be effected by admitting its supervisorship, from its being of the form of sentience, and in no other way.

As to what is believed by the Mimansakas about soul being both worker and work, the position is not tenable. believe that soul is indicated by the use of the word I, and by the use of I, both the agency and the objectivity of soul are included, (i. e., soul is the ego, and nothing else can be ego. and the soul being the ego, the ego must include both soul and work, for in knowing the soul work must appear to be soul and no other). But this cannot result, because they are of contradictory natures. Agency implies him who measures, while work means that which is to be measured or proved, and the assumption of these two antagonistic qualities cannot be effected in one at the same time. When two antagonistic qualities are assumed, then there can be no unity, as positive and negative, and so are agency and objectivity antagonistic. Should it be said there is no antagonism between agency and objectivity, but there is between agency and instrumentality, we deny it, because the assumption of antagonistic qualities is the same (in either case). Rejecting then the theory of perceivable by the use of I, we hold the soul's supervisorship as proved, and thence its sentienceness.

The theory of those who hold soul to be finite, defined by the body, and mutable, because it is reckoned among matter, tumbles down as soon as it is started. By the admission of mutability, the sentience form of soul is destroyed, and in the absence of its sentience form, how can there be any spirituality in soul? Hence those who desire to uphold the spirituality of soul must admit its sentience form, and that is its supervisorship.

[This is the theory of the Arhatas or Jains. (Cf. Cowell and Gough's Sarvadarsana-sangraha.]

Some fancy soul to be of the form of the actor. They believe that the action of knowing, which results in the presence of a perceptible object, has for its fruit the cognition of that object; and in that cognition as the fruit, the true form of soul, being of the form of illumination, becomes manifest; and objects being perceptible, the soul becomes the perceptor; for it is produced in some such form as "I know the pot," (in which "I" is the perceptor, "know" is the cognition of the form of illumination, and the "pot" is the perceptible object). The cause of action is for certain the actor, and therefore actorship and experiencership constitute the form of soul. This, however, is inconsistent. (If cognitions be the root),—the question arises, Does the actorship of those cognitions arise simultaneously, or successively? If you say, that the actorship is simultaneous, then its actorship shall cease a moment after. If you say, it happens successively, it cannot be predicated of that which is uniform. (i.e., soul). If you say the actorship of soul is effected always in one or the same form, then that one form being always present, all fruits would become of one form. If the actorship be multiform, then there would be mutability, and there being mutability, there can be no form of sentienceness. It follows that those who believe in soul's sentienceness, should not maintain its direct actorship. The way in which the actorship of the uniform, eternal, sentient soul is proved by us, is the most consistent.

Those who by such arguments maintain that the self-manifest soul becomes the perceptor through the cognition of objects, will find their refutation by the same line of argument.

Some hold that the reasoning (vimarsa) form of soul is its sentience form, (i. e., its sentience is no other than its reasoning They say that the sentience form of soul cannot be ascertained without reasoning; the sentience form is said to be distinct from the inert, and without reasoning it cannot be defined, and without reasoning, there is nothing left behind. This is, however, untenable. Reasoning is the discussion which has the form of "this, thus, and so," (i. e., every process of ratiocination involves the assumption of something like this, this is, this is not, thus it is, thus it is not, it is so, it is not so, and without them there can be no reasoning,) and that cannot arise without egoism (or consciousness), and when reasoning is brought to bear on soul it is brought into cognition in the form "I am of this form," and thus the soul, the subject of discussion, being brought to light by the word I, no advance is made beyond a fancy, and fancy is a form of conviction, which is the function of the intellect, and not of sentience. But as sentience, uniform and eternal, remains always in one shape, there can be no entrance of egotism into it. It follows then, that this assumption of reasoning in the soul is a mistaken assumption of the intellect for soul, and not a knowledge of the identity of the self-manifest soul, the great soul.

Thus in no system of philosophy can the form of soul be ascertained by any means, without admitting its supervisorship. Supervisorship implies sentience form, which is distinct from inertness. Because it exists supervising in the form of sentience, therefore it derives the quality of experience (in objects), and that which is supervised by sentience becomes fit for worldly usage. And such being the case, other systems of philosophy, if they decline to accept what we have said about the isolation of soul as resulting on the cessation of the functions of Prakriti after it has accomplished its duty have no

resource. It has, therefore, rightly been said that isolation is the abidance of the sentient power in its own form after withdrawing its shadow from all functions.

The sources of perfections, (I); the manner in which the transmutation of material causes are effected, (II); the mode in which merit cooperates in this process, (III); the origin of created thinking principles, (1V); their relation to their original source, (v); the superiority of Samádhi-born thinking principle, (VI); the nature of various kinds of work, (VII); the conformity of works to residua, (VIII); their invariable relation, (IX); the eternity of desires, (X); their nature and susceptibility to destruction, (XI); the relation of the thinking principle to works, (XII); the natures of the qualities and the qualified, (XIII); unity of things proceeding from unity of modification, (XIV); the relation of cognition to cognizables, (XV); the process of cognition, (XVI); its permanence, (XVII); thinking principle not self-illuminative, (XVIII); it cannot be directed to two things at the same time, (XIX); multiplicity of cognitive power not admissable, (xx); how it perceives its self. (XXI); how it is made fit for all purposes, (XXII); its subserviency to another's purpose, (XXIII); progress of isolation, (XXIV-XXXII): nature of isolation, (XXXIII)—these are the subjects treated of in this chapter on isolation. [Only the substance of the commentary has been given here, for reasons explained before.]

He, who is the asylum of fame and majesty, whose orders are received on the crowns of their diadems, by kings prostrate at his feet in acts of service and salutation, the lotus of whose mouth having been attained by the goddess of speech, she became uncommonly proud, even he, the auspicious Bhoja, lord of the earth, composed these notes on the aphorisms of the lord of serpents.

This is the end of the fourth quarter, or the quarter on isolation, of the commentary entitled Rájamártanda, on Patanjali's Institutes of the Yoga, by the great king, the superior king, the illustrious Bhojadeva.

Digitized by Google

#### APPENDIX.

# A DESCRIPTIVE LIST OF WORKS EXTANT ON THE YOGA SYSTEM OF PHILOSOPHY.

#### Abbreviations.

B. G. C. Bühler's Guzarat Catalogue.

Bh. D. M. C. Catalogue of the Bháu Dájí Memorial.

Bh. R. Bhandárkar's Report, 1881-2.

H. C. Hall's Contributions towards an Index to the Bibliography of the Indian Philosophical Systems.

K. C. P. C. Kielhorn's Central Provinces Catalogue.

K. P. R. Kunte's Punjab Report, 1881.

M. N. Mitra's Notices of Sanskrit MSS.
N. W. P. C. North Western Provinces Catalogue.

N. W. P. & O. C. ,, ,, and Oudh Catalogue.

O. C. Oudh Catalogue.

Op. C. Oppert's Catalogue of Sanskrit MSS. in Southern India.

- 1. A'chárapaddhati. Duties and exercises of Yogís. By Basudevendra. B. G. C. IV.
- 2. Ajapágáyatrí-puráscharana-paddhati. Use of the Gáyatrí in Yoga meditation. By S'ánkara A'chárya. H. C.
- 3. Amanaska. On steadfastness of the mind. N. W. P. C. V.
- 4. Asanádhyáya. On postures appropriate for Yogís. Op. C. I.
- 5. Ashtánga-hridaya-sanhitá. Meditation on eight particular parts of the body. B. G. C. IV.
- d. Ashtáfiga-yoga. Meditation on eight particular parts of the body. By Safikara Achárya. B. G. C. IV.
  - 7. Cháyápurushávabodhana. Knowledge of souls. Op. C. I.
- 8. Dattátreya safihitá alias Dattátreya-yoga, or Dattátreya Sástra. A Tantra on the performance of Yoga. By Dattátreya. M. N. I, Op. C. I., B. G. C. IV.

- 9. Gheranda Sanhitá. A Tantra on the mode of performing the Yoga form of S'ákta worship. By Gheranda. M. N. I., N. W. P. C. I., N. W. P. C. IV.
- 10. Goraksha-s'ataka alias Jnána-s'ataka. A century of verses on the performance of Yoga. By Gorakshanátha. N. W. P. C. I., M. N. I., H. C., B. G. C. IV., K. C. P. C.
- 11. Goraksha-s'ataka-tiká. A commentary on the Goraksha-s'ataka. By S'ańkara. N. W. P. C. I.
- 12. Goraksha-s'ataka-tippana. Notes on the Goraksha-s'ataka. By Mathuránátha S'ukla. N. W. P. C. I.
- 13. Hatha-dípiká alias Hatha-pradípiká. On Hatha and Rája Yogas. by Sátmáráma alias Atmáráma. M. N. I and II., N. W. P. C. I., H. C., K. C. P. C.
- 14. Hatha-pradípiká. On Hatha-yoga. By Chintámani. B. G. C. IV.
- 15. Hatha-pradípiká-tíká. A commentary on the Hatha-pradípiká which treats on the Ashtánga-yoga. By Vrajabhú-shana. N. W. P. C. I.
- 16. Hatha-pradípiká-tíká. A commentary on the Hathapradípiká. By Mahádeva. N. W. P. C. I.
- 17. Hatha-pradípiká-tíká. A commentary on the Hathapradípiká No. 13. By Rámánanda Tírtha. N. W. P. C. I.
- 18. Hatha-pradípiká-tippana. Notes on Hatha-pradípiká, describing, Yama, Niyama, Dháraná, Dhyána, and Samádhi. By Umápati. N. W. P. C. I.
- 19. Hatha-ratnávalí. On the suppression of the breath as a Yoga exercise. N. W. P. C. V.
- 20. Hatha-sanketa-chandriká. On the performance of the Hatha-yoga. By Sundaradeva. N. W. P. C. V., H. C.
- 21. Hatha-yoga. On the performance of Hatha-yoga. By Kdinátha. B. G. C. IV., K. C. P. C.
- 22. Hatha-yoga-dhirája. On the exercises necessary for Hatha-yoga. By S'iva. N. W. P. C. I.
- 23. Hatha-yoga-dhirája-tíká. A commentary on the Hathayoga-dhirája. By Rámánanda Tírtha. N. W. P. C I.

- 24. Hatha-yoga-viveka. On the performance of the Hatha-yoga. By Vámadeva. N. W. P. C. I.
- 25. Hatha-yoga-sangraha. The elements of the Hatha-yoga. By Mathuránátha Sukla. N. W. P. C. I.
- 26. Jnánámrita. A poem on the duties of Yogis. By Gorakshanátha, disciple of Mínanátha. H. C.
- 27. Jnánámrita-tippana. Notes on the Jnánámrita. By Sadánanda. N. W. P. C. I.
- 28. Jnána-yoga-khanda. Knowledge as an element of Yoga exercise. Op. C. I.
- 29. Jívanmukti-viveka alias Jívanmukti-prakarana. Emancipation during terrestrial existence. By Vidyáranya Svámí. M. N. IV.
- 30. Jyotsná alias Hatha-dípiká-tíká. A commentary on the Hatha-dípiká of Svátmáráma. By Brahmánanda. M. N. IV.
- 31. Kapila-gitá. Dissertations on the importance of Yoga meditations and the mode of performing them. by Kapila. M. N. IV.
  - 32. Kedára-kalpa. Yoga practices. K. C. P. C.
- 33. Khechari-vidyá. Yoga exercises for attaining occult powers. By Siva. B. G. C. IV.
  - 34. Laya-yoga. Yoga emancipation. B. G. C. IV.
- 35. Mahá-rámáyana alias Vasishtha rámáyana. A version of the history of Ráma distinct from that of Válmíki and designed especially to expound the principles of the Yoga doctrine. M. N. VI.
  - 36. Mahes'a-sanhitá. By Mahes'a. K. P. R. 1881.
- 37. Mudrá-prakása. A treatise on Hatha-yoga, describes Mahámudrá, Nabhomudrá, Uddiyana, &c. By Kripáráma. N. W. P. C. I.
- 38. Nádi-jnána-dípiká. On the knowledge of the arteries or nerves bearing on the Yoga. M. N. I.
- 39. Nava-ratnákara alias Nava-yoga-kallola. A treatise explanatory of Yoga-sútra. By Kshemánanda Díkshita. H. C. Pátanjala-sútra vide Yoga-sútra.

- 40. Pátanjala-bháshya alias Sáfikhya-pravachana-bháshya. A well-known exegesis on the Yoga-sútra. By Vyásu. N. W. P. C. I., H. C.
- 41. Pátanjala-bháshya-vártika. A commentary on the Pátanjala-bhásya. By Vijnána Bhikshu. N. W. P. C. I., H. C.
- 42. Pátanjalíyábhinava-bháshya. Commentary on the Pátanjala-sútra. By Bhavadeva Mis'ra. N. W. P. C. I., H. C.
- 43. Pátanjala-rahashya. Notes on parts of the Pátanjala-sútra-bháshya. By Srídharánanda Yati. N. W. P. C. I. H. C.
- 44. Pátanjala-rahashya. A commentary on the Yoga-sútra. By Rághavánanda. K. C. P. C.
- 45. Pátanjala-sútra-bháshya. A commentary on Patanjali's Yoga-sútra. By Bhavadeva Mis'ra, Mahámahopádhyáya. Probably the same with No. 42. M. N. V, and VI.
- 46. Pátanjala-sútra-bháshya-vyákhyá. A commentary on the Pátanjala-sútra-bháshya. N. W. P. C. I., H. C.
- 47. Pátanjala-sútra-tíká. A short commentary on the Pátanjala-sútra. By Rámánanda Tírtha. N. W. P. C. I.
- 48. Pátanjala-sútra-vritti. A commentary on the Yoga-sútra. By Náráyana Tírtha. K. C. P. C.
- 49. Pátanjala-sútra-vritti alias Pátanjala-vritti-bháshya-chhá-yá-vyákhyá. A commentary on the Yoga-sútra. By Nágojí Bhatta. K. C. P. C., H. C.
- 50. Pátanjala-vritti. A commentary on the Yoga-sútra. By Umápati Tripáthi. O. C. XIII.

Pátanjala-yoga-sútra vide Yogánusásana. Op. C. I.

- 51. Pavana-vijaya. On the nature of Pránáyáma (suppression of breath) and rules how to perform it. By S'iva. N. W. P. C. I., H. C., M. N. I., B. G. C. IV.
- 52. Rájamártanda alias Yoga-sútra-vritti. A eommentary on the Yoga-sútra. By Bhojadeva. N. W. P. C. I., H. C.
- 53. Rája-yoga. On the performance of the Rája-yoga. By Rámachandra Paramahañsa. B. G. C. IV.
- 54. Rámastavarája. Describes Yoga meditation in the course of a hymn to Ráma. Op. C. I.

- 55. Sadáchára-prakarana. Duties of Yogís. By S'afikara Achárya. M. N. II.
  - 56. Samádhi-prakarana. On Yoga meditation. Op. C. I.
- 57. Samarasára-s'varodaya. On the regulation of breath and divination from the flow of breath. By Ráma. B. G. C. IV. Sáńkhya-pravachana, vide Yoga-sútra.

S'áfikhya-pravachana-bháshya. Vide Pátanjala-bháshya.

- 58. S'ánkhya-yoga-dípiká. On the performance of the Yoga. Op. C. I.
- 59. Saptabhúmiká-vichára. The seven stages of perfection of Yogís. B. G. C. IV.
- 60. Saragítá. On Yoga breathing, probably an extract from a Purána. By Vyása. H. C.
- 61. Sárasamúchchaya alias Yoga-sárasafigraha. The leading tenets of the Yoga. By Harisevaka Mis'ra. M. N. II.
- 62. Shatchakra. The six principal parts of the body which should be meditated upon. B. G. C. IV.
- 63. Satchakra-dhyána-paddhati. Meditation on six particular parts of the body. By Bráhmachaitanya Yati. K. P.R. 1881.
- 64. Siddhanta-paddhati. Rules for Yoga practices. By Gorakshanátha. Bh. D. M. C.
- 65. Siddha-siddhánta-paddhati. On metempsychosis according to the Yoga doctrine. By Nityánanda Siddha. N. W. P. C. I., H. C.
- 66. Siddha-khanda. Occult powers. By Rámachandra Siddha. B. G. C. IV.
- 67. Siva-sañhitá. On the Yama, Niyama and other observances of the Yoga system; alleged to be an extract from the Skanda-purána. By S'iva. N. W. P. C. I., N. W. P. and O. C. VI., B. G. C. IV., H. C.
- 68. S'íva-sañhitá-tíká. Notes on the S'íva-sañhitá. By Sadánanda. N. W. P. C. I.
- 69. Svarodaya. Yoga breathing. (Probably only on divination from the flow of breath). By Vyása. B. G. C. IV.

- 70. Tattvávabodhaka. Commentary on the Tattvávabodha. By Rámánanda Tírtha. N. W. P. C. I.
- 71. Tattvárnava-tíká. Short commentary on the Tattvárnava. By Rámánanda Tírtha. N. W. P. C. I.
- 72. Tattva-panchás'ika-yoga chintá. An epitome of Yoga practices Bh. R., 1881-82.
- 73. Tattvavindu-yoga. On a peculiar form of Yoga. By Siva. N. W. P. C. 1.
- 74. Tattva-vindu-yoga. Defining the various divisions of the Yoga. By Rámchandra Paramahañsa. H. C.
- 75. Varna-prabodha. A treatise on the Yoga. By Dattátreya. H. C.
- 76. Vás'ishtha-sára. An abridgment of the Yoga-vás'ishtha Rámáyana, containing only its metaphysical portion. By Tirtha-s'iva. M. N. III.
- 77. Vás'ishthiya-guḍhártha. A commentary on the Vás'ishthasára. By Ditto. M. N. III.
- 78. Videha-muktádi-kathana. "It handles sundry tenets on the Yoga craze." H. C.
- 79. Vivekamártanda. Eight couplets on the primary doctrine of the Yoga. By Rámes'vara Bhatta. N. W. P. C. I., H. C.
- 80. Yájnavalkya-gítá alias Yájnavalkya-yoga. "A poem in commendation of the Yoga." By Yájnavalkya. H. C.
- 81. Yoga-bháshya-krama. Notes on Vyása's commentary. O. P. C. I.
- 82. Yogábhyása-lakshana. Directions for performing Yoga. Op. C. I.
- 83. Yoga-chandra-tíká. A commentary on the Yoga-chandra. By Rámánanda Tírtha. N. W. P. C. I., M. N. I.
  - 84. Yoga-chandriká. By Ananta S'armá. M. N. Vol. II.
- 85. Yoga-chintámani. On Rája-yoga. By Bálasástrí Gadge. O. P. C. I., N. W. P. C. I., N. W. P. and O. C. VI.
- 86. Yoga-chintámani. On Rája-yoga. By S ívánanda Sara-svati. B. G. C. IV., H. C.

- 87. Yoga-chintámani. On Hatha-yoga. By Godávara Mis'ra. N. W. P. C. V., K. P. R., 1881.
- 88. Yoga-chintámani-tippana. Notes on the Yoga-chintámani. By Bhavání-saháya. N. W. P. C. I.
- 89. Yoga-darpana-tiká. Notes on the Yoga-darpana. By Bhavadeva. N. W. P. C. I.
- 90. Yoga-darpana-tíká. A commentary on the Yoga-darpana. By Krishnanátha. N. W. P. C. I.
- 91. Yoga-drishti-svádhyáya. (Contents not known). Bh. D. M. C.
- 92. Yoga-grantha. A treatise on Yoga with a commentary. By Vyankatáchárya. N. W. P. C. V.
- 93. Yoga-grantha-tíká. A treatise on the Yoga-grantha, with a commentary. By Gunákara Mis'ra. N. W. P. C. V.
- 94. Yoga-kalpadruma. Instructions for performing Yoga. By Kulamani S'ukla. N. W. P. C I.
- 95. Yoga-kalpalatá. Explanations of various Yoga tenets. By Mathuránítha S'ukla. N. W. P. C. I.
- 96. Yogákhyána. A treatise on Yoga. By Yájnavalkya. N. W. P. C. I.
- 97. Yoga-mahimá. Merit of performing Yoga. By Gorakshanátha. N. W. P. C. I., H. C.
- 98. Yogamani-prabhá. A commentary on the Yogamani. By Rámánanda Sarasvati. M. N. VI., H. C.
  - 99. Yoga-manjari. On the practice of Yoga. Op. C I.
- 100. Yogánus ásana-vritti or Yoganus ásana-sútra-vritti. A commentary on the Yoga-sútra. By Bhává Ganes a Díkshita. N. W. P. C. I., H. C.
- 101 Yoga-nyása. Dedication of certain parts of the body in course of meditation. Op C. I.
- 102. Yogopades'a. Principles of the Yoga. By Parás'ara. B. G. C. IV.
- 103. Yoga-pradípa. On the practice of Yoga. By Devisiñha Deva. B. G. C. IV.

- 104. Yoga-prákás'a-tíká. A commentary on the Yoga-prakás'a. By Krishnanátha. N. W. P. C. I.
- 105. Yoga-praves'avidhi. On commencing Yoga practices. B. G. C. IV.
  - 106. Yoga-ratnákara. By Vires'varánanda. M. N. IV.
- 107. Yoga-ratna-samuchchaya. On the pratice of Yoga. Op. C. I
- 108. Yoga-ratnávalí. (Contents not known). By Nágárjuna. Bh. D. C. M. C.
  - 109. Yogásana-lakshana. On postures. B. G. C. IV.
  - 110. Yoga-safigraha. On the practice of Yoga. Op. C. I.
- 111. Yoga-safigraha. On Hatha-yoga. By Srikrishna S'ukla. N. W. P. C. I.
- 112. Yoga-safigraha-tíká. A commentary on the Yoga-safigraha. By Púrnánanda. N. W. P. C. I.
  - 113. Yoga-sára. The principal elements of Yoga. Op. C. I.
- 114. Yoga-sára-sangraha. A manual of Yoga practice. By Vijnána Bhikshu. N. W. P. C. I., H. C., K. C. P. C.
  - 115. Yoga-sarávalí. On the practice of Yoga. Op. C. I.
  - 116. Yoga-sástra. Notes on the Yoga-sútra. M. N. VI.
- 117. Yoga-sútra alias Yogánusásana or Sáfikhya-pravachana. Original text of the Yoga doctrine. By Patanjali. N. W. P. C. I.
- 118. Yoga śástra sútra-pátha. "A set of aphorisms on theocracy." By Sukra. H. C.
  - 119. Yoga-sástrávachúri. (In Prákrit). Bh. D. M. C.
- 120. Yoga-siddhánta-paddhati. On the practice of Yoga. By Gorakshanátha. B. G. C. IV.
  - 121. Yoga-s'ikhopanishad. A Upanishad on Yoga. Op. C. I.
  - 122. Yoga-s'ikshá. By Harichara. B. G. C. IV.
- 123. Yoga-sútrártha-dípiká or Chandrika. A commentary on the Yog-sútra. By Ananta. N. W. P. C. I., H. C.
  - 124. Yoga-sútra-tíká. By Sankara. N. W. P. C. I.
  - 125. Yoga-sútra-tíká. By Mahádeva. N. W. P. C. I.
- 126. Yoga-sútra-tippana. Notes on the Yoga-sútra. By Vrindávana S'ukla. N. W. P. C. I.

- 127. Yoga-sútra-tippana. Ditto. By Jnánánanda. N. W. P. C. I.
- 128. Yoga-sútra-tippana. Ditto. By Rámánanda Tírtha. N. W. P. C. I.
  - 129. Yoga-sútra-vritti. By Sadás'íva. N. W. P. C. I.
- 130. Yoga-sútra-vritti-gudhártha-dyotaka. By Náráyana Bhikshu. N. W. P. C. I., H. C.
- 131. Yoga-sútra-vritti tippana. Notes on the Yoga-sútra-vritti. By Bhavadeva. N. W. P. C. I.
- 13?. Yoga-taranga. Practice of Yoga meditation. By Vis'ves'varadatta. N. W. P. C. I., H. C.
- 133. Yoga-tarafiga. Practice of Yoga meditation. By Ramás afikara. N. W. P. C. I.
- 134. Yoga-tárávalí. On the practice of Rája-yoga. By Sáfikara Achárya. M. N. Vol. IV.
- 135. Yoga-tárávalí. On the practice of Rája-yoga. By S'uka. B. G. C. IV.
- 136. Yoga-tattva. The principles of the Yoga doctrine. B. G. C. IV.
- 137. Yoga-varnana. On the practice of the Hatha-yoga. By Mathuránátha-S'ukla. N. W. P. C. I.
- 138. Yoga-vártíká. A commentary on Vyása's Yoga-bhá-shya. By Vijnána Bhikshu. N. W. P. and O. C. VI.

Yoga-vásishtha. Vide No. 35.

- 139. Yoga-vásishtha-tíká. A commentary on the Yoga-vásishtha. Op. C. I.
- 140. Yoga-vichára. The nature of the Yoga doctrine. An extract from the Kás'íkhanda. B. G. C. IV.
- 141. Yoga-vija. The essence of Yoga practices. By S'iva N. W. P. C. I., H. C.
- 142. Yoga-vindu-tippaņa. Notes on the Yoga-vindu. By Bhavadeva. N. W. P. C. I.
- 143. Yoga-vishaya. The object of Yoga. By Markandeya. B. G. C. IV.
- 144. Yoga-vivarana. A description of Yoga practices. By Vasishtha. M. N. I.

- 145. Yoga-viveka. Knowledge of the Yoga system. By Haris'ankara. N. W. P. C. I.
- 146. Yoga-viveka. An account of Yoga. By Vrindávana S'ukla. N. W. P. C. I.
- 147. Yoga-viveka-tíká. A commentary on the Yoga-viveka of Harisáfikara. By Rámánanda Tírtha. N. W. P. C. I.
- 148. Yoga-vritti-sángraha. An abstract of the Vritti of Bhojarája. By Udayankara. N. W. P. C. I., H. C.
  - 149. Yoges'árnava. On the practice of Yoga. Op. C. I.
  - 150. Yoginí-hridaya. Tántric Yoga. Op. C. I.

| 0.4            | With South Signer (Prolich) Page I V @ 1/ coch                                                                                                                                              | 8.       | 10       | 0   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|
| 24.<br>25.     | Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—X @ 1/ each Lalita Vistara, (Sans.) Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                            | 12.      | 3        | 12  |
| 26.            | Ditto (English) Fasc. I—II                                                                                                                                                                  |          | 2        | 0   |
| 27.            | Maitri Upanishad, (Sans. & English) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                 |          | 1        | 14  |
| 28.            | Mímámsá Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVI @ /10/ each                                                                                                                                           |          | 9        | 6   |
| 29.            | TO 1 10 1 10 1 TO TETT O 1101                                                                                                                                                               |          | 2        | 8   |
| 30.            | Nrisimha Tánaní, (Sans.) Fasc, I—III @ /10/ each                                                                                                                                            |          | 1        | 14  |
| 31.            | (A - ) TO Y TIT O (20/ 3                                                                                                                                                                    |          | 3        | 12  |
| 32.            | Nárada Pancharátra, (Sans.) Fasc. I, III-IV @ /10/ each                                                                                                                                     |          | 1        | 14  |
| 33.            | Nyava Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @ /10/each                                                                                                                                           |          | 1        | 4   |
| 34.            | Nitisára, or, The Elements of Polity, By Kamandaki, (Sans.) Fasc. II—I<br>Piñgala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                           | V        | 1        | 14  |
| 35.            | Pingala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                     |          | 1        | 14  |
| 36.            | Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                                                                                             |          | 2        | 8   |
| 37.            |                                                                                                                                                                                             | •        | 1        | 0   |
| 38.            | Pali Grammar, (English) Fasc. 1 and 11 @ /10/ each                                                                                                                                          | ٠        | 1        | 8   |
| 39.            | Prakrita Laksnanam, (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                         | ٠        | 0        | 10  |
| 40.            |                                                                                                                                                                                             |          | 2        | 8   |
| 41.            |                                                                                                                                                                                             | •        | 6        | 14  |
| <b>42. 43.</b> | mand T. C. C. C. N. D T. TV O /10/                                                                                                                                                          |          | 5        | 10  |
| 44.            |                                                                                                                                                                                             |          | 23       | 2   |
| 45.            |                                                                                                                                                                                             |          | 2        | 8   |
| 46.            | Sankhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /10/ each .                                                                                                                         |          | 1        | 4   |
| 47.            | Súrva Siddhanta, (Sans.) Fasc. IV                                                                                                                                                           |          | 0        | 10  |
| 48.            | Sarva Darsana Sangraha, (Sans.) Fasc. II                                                                                                                                                    |          | 0        | 10  |
| 49.            | Sankara Vijava, (Sans.) Fasc. II and III (@ /10/ each                                                                                                                                       |          | 1        | 4   |
| 50.            | Sánkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III                                                                                                                                             |          | 0        | 10  |
| 51.            | Sánkhya Sára, (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                               |          | 0        | 10  |
| 52.            | Taittiriya Aranyaka, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ each Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. I—XXIV @ /10/ each                                                                                         |          | 6        | 14  |
| 53.            | Ditto Brahmana (Sans.) Fasc. I—XXIV @ /10/ each                                                                                                                                             |          | 15       | 0   |
| 54.            |                                                                                                                                                                                             |          | 20       | 0   |
| 55.            | Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                          | h        | 1        | 14  |
| 56.            | Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III@ /10/ eac                                                                                                                           | 11       | 1        | 4   |
| 57.            | Ditto Aitareya S'vetásvatara Kena Isá Upanishads, (English) Fas                                                                                                                             |          | 1        | 4   |
| FO             | I and II @ /10/ each Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /10/ each Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. II—XII @ /10/ each Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. I—VI; Vol. II, Fasc. I—II @ /10 | H        | 11       | 14  |
| 58.<br>59.     | Tittora Naishadha (Sans ) Fasc II—XII @ /10/ wach                                                                                                                                           |          | 6        | 14  |
| 60.            | Vávn Purána (Sans.) Vol. I. Fasc. I-VI; Vol. II. Fasc. I-II @ /1                                                                                                                            | 0/       |          |     |
| 00.            | each                                                                                                                                                                                        |          | 5        | 0   |
| 61.            | Vishnu Smriti (Sans ) Fasc, I-II @ /10/ each                                                                                                                                                |          | 1        | 4   |
| 62.            | Yoga Sútra of Patanjali, (Sans. & English) Fasc. I—III @ /14/ each .                                                                                                                        |          | 2        | 10  |
|                |                                                                                                                                                                                             |          |          |     |
|                | Arabic and Persian Series.                                                                                                                                                                  |          |          |     |
| 1.             | 'Alamgirnamah, with Index, (Text) Fasc. I-XIII @ /10/ each                                                                                                                                  | •        | 8        | 2 8 |
| 2.             | Kin-i-Akbari (Text) Fasc. 1—AAII (a) 1/4 each                                                                                                                                               |          | 27       | 4   |
| 3.             | Ditto (English) Vol. I (Fasc. I-VII)                                                                                                                                                        | • •      | 12<br>25 | 0   |
| 4.             |                                                                                                                                                                                             |          | 11       | 14  |
| 5.             | Bádsháhnámah with Index, (Text) Fasc. I—XIX @ /10/ each<br>Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to, thick pape                                                               |          | **       |     |
| 6.             |                                                                                                                                                                                             |          | 4        | 8   |
| -              | @ 4/12; thin paper Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc. I—XXI                                                                                                           | <b>a</b> |          |     |
| 7.             | m / 1                                                                                                                                                                                       |          | 26       | 4   |
| 8.             | Forbancia Rashidi (Text), Fasc, I-XIV @ 1/4 each                                                                                                                                            |          | 17       | 8   |
| 9.             | Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy'ah Books, (Text) Fasc. I-IV                                                                                                                          | @        |          |     |
|                | /19/ pach                                                                                                                                                                                   |          | 3        | 0   |
| 10.            | Futúh-ul-Shám Wagidi, (Text) Fasc. 1—1X @ /10/ each                                                                                                                                         | •        | 5        | 10  |
| 11.            | Ditto Azádí. (Text) Fasc. 1—IV @ /10/ each                                                                                                                                                  | • •      | 2        | 8   |
| 12.            | Haft Asman History of the Persian Masnawi, (Text) Fasc. I                                                                                                                                   | •        | 1        | 4   |
| 13.            | Winters of the Colinha (English) East 1-VI (a) 1/ each                                                                                                                                      | •        | 6        | 0   |
| 14.            | Iqbálnámah-i-Jahángiri, (Text) Fasc. 1—111 (@ /10/ each                                                                                                                                     |          | 22       | 8   |
| 15.            | Isabah, with Supplement, (Text) Pasc. 1—AAA (@ /12/ each                                                                                                                                    |          | 3        | 2   |
| 16.            | Maghází of Wáqidi. (Text) Fasc. I—V @ /10/ each<br>Muntakhab-ul-Tawarikh, (Text) Fasc. I—XV @ /10/ each                                                                                     |          | 9        | 6   |
| 17.            | Tuntaknab-un-lawarian, (10Av) Pase, 1—At (6/20) vacati                                                                                                                                      |          |          |     |
|                |                                                                                                                                                                                             |          |          |     |

| 18.        | Muntakhab-ul-Lubáb, (Text) Fasc. I—XVIII @ /10/ ez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ich, and I   | asc.  |    |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----|----|
|            | XIX with Index @ /12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       | 12 | 0  |
| 19.        | Mu'asir-i-'Alamgiri (Text), Fasc. I-VI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       | 3  | 12 |
| 20.        | Nukhbat-ul-Fikr, (Text) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22           |       | 0  | 10 |
| 21.        | Nigami's Khiraduanah-i-Iskandari, (Text) Fasc. I and II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (a) 1/ each  |       | 2  | 0  |
| 22.        | Suyúty's Itqán, on the Exegetic Sciences of the Koran, wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |    |    |
| 00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | • •   | 8  | 12 |
| 23.        | Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **           | • •   | 3  | 2  |
| 24.<br>25. | Ditto (English) Fasc. I—XIV (a 1/ each<br>Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII (a /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••           | • •   | 4  | 0  |
| 26.        | Táríkh-i-Baihaqí, (Text) Fasc. I—IX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | •••   | 5  | 10 |
| 27.        | Wis o Rámín, (Text) Fasc. I—V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | ••    | 3  | 2  |
| -1.        | ( ) 10 o 2001 1111, ( 2020) 2 000 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | •••   |    |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |    |    |
|            | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I-XVI @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       | 16 | 0  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |    |    |
|            | Annial Control of the |              |       |    |    |
|            | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.          |       |    |    |
| 1.         | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII-XI; Vols. XIII at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nd XVII.     | and   |    |    |
|            | Vols. XIX and XX @ 10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            |       | 90 | 0  |
|            | Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       | 5  | 0  |
| 2.         | PROCEEDINGS of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | icl.) @ /4/  | per   |    |    |
|            | No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       |    |    |
| 3.         | Journal of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1845 (12), 1 | 1846  |    |    |
|            | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er No. to    | Sub-  |    |    |
|            | scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d for 1851   | (7),  |    |    |
|            | scribers and @ 1/8 per No. to Non-Subscribers; an 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 186 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 (7), 1867  | (6),  |    |    |
|            | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (8), 10/1    | (3),  |    |    |
|            | 1875 (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880<br>@ 1/8 per No. to Subscribers and @ 2/ per No. to Non-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subscriber   | (1),  |    |    |
|            | N. B. The figures enclosed in brackets give the number of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | of Nac in    | cach. |    |    |
|            | Volume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) 2100. 116 | CUU/0 |    |    |
|            | General Cunningham's Archæological Survey Report for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1863-64 (E   | xtra  |    |    |
|            | No., J. A. S. B., 1864)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000-01 (1   | 200   | 2  | 0  |
|            | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Asiatic Soc  | eietv |    | ·  |
|            | (Extra No., J. A S. B., 1868)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44           |       | 2  | 0  |
|            | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h (Extra     | No.,  |    |    |
|            | J. A. S. B., 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 149   | 4  | 0  |
|            | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | estan, Part  | II,   |    |    |
|            | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       | 4  | 0  |
|            | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nguage, by   | M.    |    |    |
|            | L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880) Introduction to the Maithili Language of North Bihár, by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ . ~ .      | • •   | 4  | 0  |
|            | Introduction to the Maithin Language of North Binar, by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G. A. Grei   | rson, | 0  |    |
|            | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •          |       | 2  | 0  |
| 4.         | Aborigines of India, by B. H. Hodgson Anis-ul-Musharrihin Catalogue of Fossil Vertebrata Ditto of Arabic and Persian Manuscripts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | • •   | 3  | 0  |
| 5.<br>6.   | Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••           | • •   | 2  | 0  |
| 7.         | Ditto of Arabic and Persian Manuscripts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | •     | ĩ  | 0  |
| 8.         | Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscrip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ts by the    | Rev.  |    |    |
| 0.         | W Taylor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       | 2  | 0  |
| 9.         | Han Keong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Davis        |       | 1  | 8  |
| 10.        | Istilahat-us-Sufiyah, edited by Dr. A. Sprenger, Svo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       | 1  | 0  |
| 11.        | Ináyah, a Commentary on the Hidayah. Vols. II and IV,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | @ 16/ eacl   | h     | 32 | 10 |
| 12         | Jawami-ul-'ilm ir-riyazı, 168 pages with 17 plates, 4to. Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | art I        |       | 2  | 0  |
| 13.        | Khizanat-ul-'ilm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | • •   | 4  | 0  |
| 14.        | Mahabharata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T            |       | 40 | 0  |
| 15.        | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       | 10 |    |
|            | Parts I—II, with 5 coloured Plates, 4to. @ 6/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •          |       |    | 0  |
| 16.        | Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •          | • •   | 1  | 0  |
| 17.        | Sharaya-ool-Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **           | ••    |    | 0  |
| 18.        | Tibetan Dictionary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••           |       | 10 | 0  |
| 20.        | Vattodaya, edited by LtCol. G. E. Fryer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •          | •     |    | 0  |
| 20.        | t account to the total and the total account to the |              |       |    |    |



#### BIBLIOTHECA INDICA;



# Collection of Priental Works

PUBLISHED BY THE
ASIATIC SOCIETY OF BENGAL.
New Series, Nos. 491-492



### पातञ्जलं यागसूचम्। राजमार्ज्ञखाखार्राचिष्टितम्।

THE YOGA APHORISMS OF PATANJALI,

WITH THE

COMMENTARY OF BHOJA RAJA AND AN ENGLISH TRANSLATION.

BY

RAJENDRALALA MITRA, LL. D., C.I.E. FASCICULUS 1V & V.

#### CALCUTTA:

PRINTED BY J. W. THOMAS, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

AND PUBLISHED BY THE

ASIATIC SOCIETY, 57, PARK STREET.

1883.



#### LIST OF BOOKS FOR SALE

AT THE LIBRARY OF THE

# ASIATIC SOCIETY OF BENGAL,

No. 57, PARK STREET, CALCUTTA,

AND OBTAINABLE FROM

THE SOCIETY'S LONDON AGENTS, MESSRS. TRÜBNER & CO. 57 AND 59, LUDGATE HILL, LONDON, E. C.

#### BIBLIOTHECA INDICA.

#### Sanskrit Series.

|     |                                                                  |     | Ra. | As. |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1.  | Atharvana Upanishads, (Sanskrit) Fasc. I-V @ /10/ each           |     | 3   | 2   |
| 2.  | Aśvaláyana Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—IV @ /10/ each          |     | 2   | 8   |
| 3.  | Agni Purána, (Sans.) Fasc. I-XIV @ /10/ each                     |     | 8   | 12  |
| 4.  | Aitareva Aranyaka of the Rig Veda, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ each |     | 3   | 2   |
| 6.  | Aphorisms of Sandilya, (English) Fasc. I                         |     | 0   |     |
| 6.  | Aphorisms of the Vedánta, (Sans.) Fasc. III—XIII @ /10/ each     |     | 6   | 10  |
| 7.  | Brahma Sútras, (English) Fasc. I                                 |     | 0   | 14  |
| 8.  | Bhámatí, (Sans.) Fasc. I—VIII @ /10/ each                        | • • | 4   | 0   |
| 9.  | Brihat Aranyaka Upanishad, (Sans.) Fasc. II-IV, VI-IX @ /10/ea   | ch  | 6   | 0   |
| 10. | Ditto (English) Fasc, II—III @ /10/ each                         |     |     | 6   |
| 11. | Brihat Samhitá, (Sans.) Fasc. I-III, V-VII @ /10/ each           |     | 1   | . 4 |
| 12. | Chaitanya-Chandrodaya Nátaka, (Sans.) Fusc. II—III @ /10/each    | • • | 3   | 13  |
|     | Chaturvarga Chintamani, (Sans.) Fasc. I—XL @ /10/ each           | • • | 1   | 14  |
| 13. | Oh to de aug Timeriched (Sanctrit) Rose IV                       | • • | 25  | 0   |
| 14. | Ditto (English) Fasc. II                                         | • • | 0   | 10  |
| 15. | Categories of the Nyáya Philosophy, (Sans.) Fasc. II             | • • | 0   | 10  |
| 16. |                                                                  |     | 0   | 10  |
| 17. | Dasa Rúpa, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ cach                       |     | 1   | 14  |
| 18. | Gopatha Brahmana, (Sans. & Eng.) Fasc. I and II @ /10/ each      |     | 1   | 4   |
| 19. | Gopála Tápaní, (Sans.) Fasc. I                                   |     | 0   | 10  |
| 20. | Gobhiliya Grihya Sútra, (Sans.) Fasc. I—XII @ /10/ each          |     | 7   | 8   |
| 21. | Hindu Astronomy, (English) Fasc. I-III @ /10/ each               |     | - 1 | 14  |
| 22. | Tsa Kena Katha Prasna Munda Mandukya Upanishads, (Sans.) Fasc.   | VI  | 0   | 10  |
| 23. | Kátantra, (Sans ) Fasc. I-VI @ 1/ each                           |     | 6   | 0   |
|     |                                                                  |     |     |     |

#### श्रीगरोशाय नमः।

**-0**\$∰\$0-

# पातञ्जलं यागसूत्रम्।

### राजमार्नण्डास्यरितस्।

-400

देशाईयोगः प्रिवयोः स त्रेयांसि तनेति वः ।

दुष्पापमिप यत्साया जनः कैवन्यमञ्जते ॥ ९ ॥

जिविधान्यपि दुःसानि यदनुसारणात्रृणाम् ।

प्रयान्ति सद्यो विसयं तं स्तुमः विवमय्ययम् ॥ २ ॥

पतन्त्रसिसुनेदितः कायपूर्वा जयत्यसा ।

पुम्प्रकृत्योर्वियोगोऽपि योग दृष्णुदिता यया ॥ ३ ॥

जयन्ति वाचः फिणभर्त्तुरन्तर
स्पुरन्तमःसोमनिष्ठाकरित्वः ।

विभायमानाः सततं मनांसि याः

सतां सदानन्दमयानि कुर्वते ॥ ४ ॥

प्रम्दानामनृष्ठासनं विद्धता पातन्त्रस्ते कुर्वता

दृन्तं राजस्माद्भस्त्रमिप स व्यातन्त्रमा वैद्यके ।

वाक्नेतावपुषां मसः फणस्तां भर्नेव येनोद्धृत-

सास्य श्रीरणरङ्गमञ्जनृपतेर्वाचा जयन्युज्यलाः ॥ ५ ॥

दुर्वेषं यदतीव तिद्वज्ञति स्पष्टार्थमत्युक्तिभः स्पष्टार्थेष्वतिविस्तृतिं विद्वधित स्पर्थेः समासादिकैः । स्वस्तानेऽनुपयोगिभिस्र बज्ञभिर्जस्पैर्भमनास्यते श्रोद्धणामिति वस्तविष्ठवक्ततः सर्वेऽपि टीकाकृतः ॥ ६ ॥ जत्मृत्र्य विस्तरसुदस्य विकस्पनासं \*फल्गुप्रकाश्चमवधार्यः स सम्यगर्थाम् । श्रम्तः पतश्चिस्तुने विद्वतिर्मयेथ-मातन्यते सुधजनप्रतिवेषधहेतुः । ७ ॥

### श्रय यागानुशासनम् ॥ १ ॥

त्रनेन स्रचेष प्राक्तस्य सम्बन्धाभिधेयप्रधोजनान्धास्थायन्ते । १ त्रुत्रव प्रद्योऽधिकारधोतका मङ्गलार्थस्य । युक्तिः 'घोगः' समाधानं, युजसमाधा । त्रुन्तिस्यते व्यास्थायते लक्तपस्य प्रभेदोपायफलैंर्येन॥ तत् 'त्रुन्त्रासनं' । योगस्थानुत्रासनं 'घोगानुत्रासनं' । तत् त्राज्ञा— स्वपरिसमाप्तेरिधकृतं वेद्भव्यमित्यर्थः । तत्र त्रास्तस्य युत्पादकतया योगः समाधनः सफले। भिधेयः, तद्युत्पादनस्य फलं, युत्पादि—

म्बराप्रकामिति A प्रव्याप्रकारमिति B चिक्रितमुक्तकपाठः ।

<sup>†</sup> खन्तः पतञ्जिनिमते इति C पुत्तकपाठः।

<sup>‡</sup> बुधजनप्रतिपत्ति हेतुरिति B चिक्रितपुत्तकपाठः ।

<sup>्</sup>र मूलप्रक्षतप्रस्यः वक्षचिक्रविश्रेषाभ्यां कोडीक्षतः सर्वेच । स च तमस्रो-ऽसमस्तव प्रचीतः ।

<sup>॥</sup> जच्चसभेदापायपजेर्थेनेति नानापुक्तकपाठः । जच्चसभेदापार्थेर्थेनेति c चिक्रितपुक्तकपाठः ।

तस्य योगस नैवसं फतं। प्राकाभिभेषयोः प्रतिपाशप्रतिपादक-भावस्वतः सम्बद्धः, श्रिभिषयः योगस तत्कतस्य च कैतस्यस्य साध्यसाधनभावः। एतद्द्रमं भवति, श्रुत्पाद्यस्य ग्रेश्मस्य साधनानि बास्त्रेष प्रदर्शको, तत्काधनबिद्धोः ग्रेशः कैवस्त्रास्थं फ्रास्तुत्पाद्य-यतीति ॥ १ ॥

तच की योग दुखत आइ।

### यागिश्वत्तवितिराधः ॥ २ ॥

'चित्तस्' निर्माखस्तपरिकामक्षस्य याः 'हत्तयः' मङ्गाङ्गिआवपरिकामक्षासासां "निरोधः' बित्तमुंखपरिकातिविच्छेदादन्तकृंखत्या प्रतिकामपरिकामेन खस्रकारको ख्रयः 'योगः', इत्याख्रायते । स च निरोधः सर्वासां चित्तस्य भूमीनां । सर्वप्राक्षिनां
धर्मः कदाचित् कस्यासिह्ममावाविभवति । तच चित्रं, मूढं,
विचिन्नं, एकागं, निरुद्धम् इति चित्तस्य भूमयः चित्तस्यानस्याविश्रेषाः । तच चित्रं, रजस उद्देकादस्थिरं ; बित्तम्य भूमयः चित्तस्यानस्याविश्रेषाः । तच चित्रं, रजस उद्देकादस्थिरं ; बित्तम्य स्वदुःखादिवषयेषु कित्यतेषु व्यवहितेषु सित्तिहितेषु वा रजसा प्रेरितं ।
तच सदैव देत्यदाचवादीनाम् । मूढं, तमस चद्रेकात् कत्याकत्यविभागमन्तरेष् क्रोधादिभिर्विद्द्वकृत्येस्वेव नियमितं । तच सदैव
रज्ञःपिश्राचादीनाम् । विचिन्नं, सन्तोद्रेकादेश्रिकोन परिहतदुःख-

इत्तया निर्मनसम्वपरियामरूपास्तासामिति वज्जपुस्तनसम्मतः पाठः।

<sup>†</sup> खवारचे हति 🛦 चिक्रितपुक्तनखाठः।

<sup>‡</sup> बत्तोगाभिति C चिक्रितमुचामातः।

#### रात्क्रचे बाटक्चे

्र १७५६ स**म्बर्ध स्थानिक विदेशकाति व्या**खातुकामः

## 🔫 १५: सक्देश्यानम् ॥ ३॥

्रक्र ५ क्षेत्र अस्ते, सद्ये विकायहपतायाम्, - भ्रम्भ भ्रम्बर्दे, स्वयंविवेकस्यातेशिक्षद्रु-



Digitized by Google

माभावात् कर्दनाविमाननिवृत्तो हेन्कुक्य न्हामास, सुदूरवासायः सङ्ग्रेशावसानं सितिमंत्रतीति । ३ । युत्रानदत्रायां तस्त्र किं सङ्ग्रिकारः ।

### रित्तसारूप्यमितर्च । ४।

'इतर्न' योगाद्यस्मिन् काले, दत्तयो या वस्त्रमासस्यकाः, ताभिः 'सारूषं' तद्रूपनं । श्रवमर्थः, यादृश्चो दत्तयः स्य-दुःस-मेग्डात्मिकाः प्रादुर्भनिन, तादृग्रूप एव संवेद्यते व्यवदर्शभः पुरुषः । प्रतीयते तदेवं, यस्मिन्नेकाग्रतया परिष्यते वस्तुनि विकानः । स्वस्मिन् रूपे प्रतिष्ठानं भवति, यस्मिन्नेविद्यद्यत्तिदारेष विषया-कारेष परिष्यते पुरुषस्वदाकार इव परिभायते, यथा अस्तरक्षेत्रु चलत्मु चन्द्रस्वस्त्रिव प्रतिभाषते, तस्तिसं ॥ ४ ॥

वृत्तिपदं व्याख्यातुमाइ।

सं

### वृत्तयः पञ्चतय्यः क्षिष्टाऽक्षिष्टाः<sup>‡</sup> ॥ ५ू ॥

'हत्तयः' चित्तस्य परिणामितिशेषाः । हत्तिससुद्ययद्भपद्यावय-विना या त्रवयवद्भपा हत्त्त्रयस्तद्पेषया तयप्प्रत्ययः। एतद्त्रां भवति । पञ्च हत्त्तयः। नीदृश्यः । 'क्विहाऽक्विहाः' । क्वेश्वेर्वच्यमापक्षचण्याकामाः 'क्विहाः', तदिपरीताः 'त्रक्विहाः', ॥ ५ ॥

<sup>\*</sup> प्रतीयते इतिपाठः B चिक्रितपुचने गास्ति।

<sup>†</sup> विविक्तिचित्ते इति B चिक्रितपुक्तकपाठः।

<sup>ो</sup> बिका चिक्करा हति B चिक्रिमपुचनमारः। बिका चिक्रिमः। च हति P चिक्रिमपुचनमारः।

साधनं सुखसाधने खेव अन्दादिषु प्रष्टमं । तच सदैव देवानाम्। एतदुक्तं भवति, रजसा प्रष्टिक्तिष्णं, तमसा परापकारितरतं,
सन्तेन सुखमयं चिक्तं भवतीति । एतासिखिद्यक्तावस्ता न समाधावुपयोगिन्यः । एकापिनिद्धक्षेपं दे च सन्ते। त्कर्षाद्ययोक्तरमवस्थितत्वात् समाधावुपयोगं भवते । सन्तादिकमयुत्क्रमे त्वयमिनप्रायः, दयोरिप रजस्तमसे।रत्यक्तदेयतं तद्यं रजसः प्रथमसुपादानं । यावस्त प्रष्टक्तिदर्भिता ताविश्वष्टक्तिनं अक्यते दर्भयितुमिति दयोर्थत्ययेन प्रदर्भनं । सन्तस्य त्वेतद्यं पञ्चात् प्रदर्भनं ।
यत् तस्योत्वर्षेणोक्तरे दे असी योगे।पयोगिन्याविति श्वनयोदेयोरेकाग्रनिदद्वयोर्भूमिकयोर्थसिक्तस्यैकाग्रताक्त्यः परिकामः स
योगः । किसुक्तं भवति, एकाग्रे बिहर्यक्तिरिधः, निद्दे सर्व्यासं दक्तीनां ससंस्काराकां प्रविश्वय द्वति । श्वनयोरेव अस्योचैंगस्य सभावः ॥ १ ॥

द्रदानीं स्वचकारश्चित्त-ष्टित्त-निरोधपदानि व्याख्यातुकामः प्रथमं चित्तपदं व्याचष्टे ।

### तदा द्रष्टुः खरूपेऽवस्थानम् ॥ ३॥

'द्रष्टुः' पुरुषस्य, तस्मिन् काले, 'स्वरूपे' विकावरूपतायाम्, 'त्रवस्थानं' स्थितिः भवति । त्रयमर्थः, उत्पन्नविवेकस्थातेश्विसादु-

परिञ्चतदुःखसाधनेम्बेव इति म चिक्रितपुक्तकपाठः ।

<sup>†</sup> रकायनिवज्जे त्वेविमिति B चिक्रितपस्तकपाठः।

माभावात् कर्देवाभिमाननिष्टत्ती प्रोत्मुकपरिणामाय, बुद्धावात्मनः खरूपेणावस्थानं स्थितिर्भवतीति ॥ ३ ॥ व्युत्यानदशायां तस्य किं खरूपिमत्यार ।

### रित्तसारूप्यमितर्च ॥ ४ ॥

'इतरच' योगादन्यसिन् काले, वस्तयो या वस्त्रमाणलचणाः, ताभिः 'सारूयं' तद्रूपलं । श्रयमर्थः, यादृक्षो वस्तयः सख-दुःख-माहात्मिकाः प्रादुर्भवन्ति, तादृग्रूप एव संवेद्यते व्यवहर्द्धभः पुरुषः । प्रतीयते तदेवं, यसिन्नेकाग्रतया परिष्णते वस्तुनि विष्कृतेः । स्वस्मिन् रूपे प्रतिष्ठानं भवति, यसिन्नेष्टियद्यस्तिदारेष विषया-कारेण परिष्णते पुरुषस्तदाकार इव परिभायते, यथा जसतरङ्गेषु चस्तसु चन्द्रस्वस्तिव प्रतिभाषते, तिष्कः ॥ ४ ॥

वृत्तिपदं व्याख्यातुमाइ।

रुत्तयः पञ्चतय्यः क्तिष्टाऽक्तिष्टाः<sup>‡</sup> ॥ ५ू ॥

'हत्तयः' चित्तस्य परिणामितिशेषाः । हत्तिससुदायक्षपस्यावय-विना या त्रवयवक्षपा हत्त्त्रयस्तद्येचया तयप्प्रत्ययः। एतदुक्तं भवति । पश्च हत्त्तयः। कीदृश्यः। 'क्विष्टाऽक्विष्टाः'। क्वेशैर्वच्यमाणस्वचणैराकान्ताः 'क्विष्टाः', तद्विपरीताः 'त्रक्विष्टाः', ॥ ५ ॥

<sup>\*</sup> प्रतीयते हतिपाठः B चिक्रितपुच्चके गास्ति।

<sup>†</sup> विविक्तचित्ते इति B चिक्रितपुक्तकपाठः।

<sup>‡ ि</sup>कारा चिकारा इति B चिकितपुक्तकपाठः। िकारा चिकाराच इति म चिकितपुक्तकपाठः।

याधनं सुखयाधने स्वेत प्रस्ता प्रवित्त । तस सदैत देवानाम्। एतदुक्तं भवति, रजया प्रवित्तरपं, तमया परापकारनिरतं,
यन्तेन सुखमयं चित्तं भवतीति। एतासिस्विद्यातस्या न यमाधातुपयोगिन्यः। एकायनिरुद्धक्षे दे च यन्ते त्कर्षाद्यथोत्तरमतस्वितत्वात् यमाधातुपयोगं भवेते। यन्तादिकमयुत्क्रमे त्वयमभिप्रायः, दयोरिप रजसमसे।रत्यक्तद्देयं तद्यं रजयः प्रथमसुपादानं। यावस्र प्रवृत्तिदर्भिता तावित्रवृत्तिन् प्रकाते दर्भयितुमिति दयोर्थत्ययेन प्रदर्भनं। यन्त्र त्वेतदर्थं पञ्चात् प्रदर्भनं।
यत् तस्योत्वर्षेणात्तरे दे भूमी योगोपयोगिन्याविति स्वन्योदेयोरेकायनिरुद्धयोर्भूमिकयोर्थस्यत्त्रस्योकायताक्ष्पः परिणामः य
योगः। किमुकं भवति, एकाये विदर्शनिर्देशः, निरुद्धे
यर्थासं वृत्तीनां समस्काराणां प्रवित्तय द्दति। स्रन्थोरेव भूम्योचैंगस्य सभवः॥ १॥

द्दानीं स्वचकारश्चित्त-द्यत्ति-निरोधपदानि व्याख्यातुकामः प्रथमं चित्तपदं व्याच्छे ।

### तदा द्रष्टुः खरूपेऽवस्थानम् ॥ ३॥

'द्रष्टुः' पुरुषस्य, तस्मिन् कास्ते, 'खरूपे' चिन्नाचरूपतायाम्, 'त्रवस्थानं' स्थितिः भवति । त्रयमर्थः, उत्पन्नविवेकस्थातेश्विसम्

मिरिइतदुःखसाधनेव्येव इति मिरिइतमुक्तकपाठः ।
 म् यकायनिवद्धे त्येविमिति B चिक्रितमक्तकपाठः ।

माभावात् कर्द्वताभिमाननिष्टत्ती प्रोत्मुकपरिणामाय, बुद्धावात्मनः खरूपेणावस्थानं स्थितिर्भवतीति ॥ ३ ॥ व्यानद्यायां तस्य किं खरूपिमत्यार ।

#### रित्तसारूप्यमितर्च ॥ ४ ॥

'इतरच' योगादन्यसिन् काले, वस्तयो या वस्त्रमाणसम्मणः, ताभिः 'सारूषं' तद्रूपतं। श्रयमर्थः, यादृश्यो वस्त्रयः सख-दुःख-मेगद्यात्मिकाः प्रादुर्भवन्ति, तादृगूप एव संवेद्यते व्यवदर्धभः पुरुषः। प्रतीयते तदेवं, यस्मिन्नेकाग्रतया परिणते वस्तुनि विस्कृतेः। स्वस्मिन् रूपे प्रतिष्ठानं भवति, यस्मिन्नेन्द्रियव्यक्तिदारेण विषया-कारेण परिणते पुरुषस्तदाकार इव परिभाव्यते, यथा जस्तरङ्गेषु यस्तम् चन्द्रस्वस्तिव प्रतिभाषते, तिष्कः॥ ॥॥

वृत्तिपदं व्याख्यातुमाइ ।

रुत्तयः पञ्चतय्यः क्तिष्टाऽक्तिष्टाः<sup>‡</sup> ॥ ५ ॥

'हत्तयः' चित्तस्य परिणामिविशेषाः । हत्तिससुदायक्पस्यावय-विना या त्रवयवक्षा हत्त्त्रयस्तद्येखया तयप्प्रत्ययः। एतदुक्तं भवति । पश्च हत्त्तयः। कीदृश्यः। 'क्विष्टाऽक्विष्टाः'। क्वेशैर्वेद्यमाणस्वर्णेराकान्ताः 'क्विष्टाः', तदिपरीताः 'त्रक्विष्टाः', ॥ ५ ॥

<sup>\*</sup> प्रतीयते हतिपाठः B चिक्रितपुक्तके गास्ति।

<sup>†</sup> विविक्तचित्ते इति B चिक्रितपुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> स्निष्टा चिक्तिया इति B चिक्रितपुक्तकपाठः। स्निष्टा चिक्रियाच इति F चिक्रितपुक्तकपाठः।

ता एव पञ्च वृत्तयः समुह्म्य बास्थायने ।
प्रमाण-विपर्थय-विकल्प-निद्रा-समृतयः ॥ ६ ॥
प्रामां क्रमेण जन्नणमार ।

### प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥

श्रचातिप्रसिद्धलात् प्रमाणानां श्राष्ट्रकारेण भेदनिक्षणे नैवाव-गतला बचणस्य, न प्रथक् तक्षचणं कृतम्। प्रमासचणन्तु श्रवि-संवादिश्वानं, तत्करणं प्रमाणिमिति। दिन्द्रयदारेण वाश्चवस्त्रप-रागात् चित्तस्य तदिषया सामान्यविशेषात्मने । ऽर्थस्य विशेषावधारण-प्रधाना कृतिः 'प्रत्यचं'। स्ट्हीतसम्बन्धा सिङ्गात् खिङ्गिनः सामा-न्यात्मनाध्यवसायः 'श्रनुमानं'। श्राप्तवचनम् 'श्रागमः'॥ ७॥

एवं प्रमाणक्ष्पां दृत्तिं वास्थाय विपर्ययक्षामाइ।

## विपर्ययो मिय्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्॥ ८॥

श्रतधास्तेऽर्थे तथात्पद्यमानं ज्ञानं 'विपर्थयः', यथा ग्रहिन् कायां रजतज्ञानं । 'श्रतद्रूपप्रतिष्ठम्' इति । तस्यार्थस्य यद्रूपं न 'तस्मिन् रूपे प्रतिष्ठते, तस्यार्थस्य यत् पारमार्थिकं रूपं न तत् प्रतिभाषयतीति यावत् । संग्रयोऽप्यतद्रूपप्रतिष्ठलात् 'मिष्याज्ञानं', यथा स्त्राणुकी पुरुषे। वेति ॥ ८ ॥

विकल्परिनं याखातुमाइ।

<sup>\*</sup> खत्तयः समुपदर्शनो इति B चिक्रितपुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> उपरक्षवस्त्रविषयप्रमाबानामिति ए चिक्रितपस्त्रक्षपाठः।

<sup>‡</sup> प्रमासमञ्जास्यति F चिक्रितपुत्तकपाठः।

### श्रव्दश्चानानुपाती वस्तुश्रुम्धो विकल्पः ॥ ८ ॥

क्रम्स्जनितं ज्ञानं 'क्रम्स्ज्ञानं', तदनुपतितुं बीखं यस स 'क्रम्स्ज्ञा-नानुपाती', 'वस्तुनः', तथालमनपेजमाणा थे।ऽध्यवसायः सः 'विकल्पः', इत्युच्यते । यथा पुरुषस्य चैतन्यं खद्भपमित्यच देवदत्तस्य कम्मस इतिवत्क्रम्स्जनिते ज्ञाने षष्ट्या थे।ऽध्यवसिता भेदसमिहाविद्य-मानमपि समाराष्य वर्त्ततेऽध्यवसायः । वस्तुतस्त चैतन्यमेव पुरुषः ॥ ८॥

निद्रां वाखातुमा ।

### अभावप्रत्ययासम्बना रुत्तिर्निद्रा ॥ १० ॥

'श्रभावप्रत्ययः' 'श्राखम्ननं' यस्या हत्तेः सा तथाका । एतदुक्रं भवति, या सन्ततसुद्धिकत्वात्तमसः समस्वविषयपरित्यागेन प्रवर्त्तते 'हित्तः' सा 'निद्रा' । श्रस्थायः सुखमस्मस्वास्तिति स्वतिनिद्र्धनात् स्वतिसान्भवस्तिरेकेनान्पपत्तेर्धन्तितं ॥ १०॥

स्रतिं वास्वातुमारः।

### चनुसूतविषयासम्प्रमाषः स्मृतिः॥ ११॥

प्रमाखेन 'चनुभूतस्य' 'विषवस्य' योऽयं 'च्रवस्य मेाषः' संस्कार-

<sup>\*</sup> समाराष्याध्यवसाय इति F चिक्रितपुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> समनातः समुदिक्तालात्तमसः इति व चिक्रितम्बाकपाठः।

<sup>🗜</sup> अस्थाचेति G चिक्रितपुस्तकपाठः।

दारेण बुद्धावुपारे। सः 'स्वतिः'। तच प्रभाक्यविपर्य्यविकस्पा जाग्रदवस्थाः। त एव यदानुभववसात् प्रत्यचायमाणास्तदा स्वप्नः। निद्रा लमंबेद्यमानविषया। स्वतिस्व प्रमाणविपर्ययविकस्पनिद्रानि-मित्ता॥ ११॥

एवं दुन्तीर्थाखाय सापायं निरोधं वाखातुमाइ।

### अभ्यासवैराग्याभ्यां तिकरोधः ॥ १२ ॥

ं श्रभ्यासवैराग्ये वच्यमाणलक्तणे। ताभ्यां तासां प्रकाश्वप्रष्टिन्निन्निम्मक्पाणां वित्तवस्त्रीनां, यत् प्रतिहननं सः 'निरोधः'। किसुकं भवति, तासां विनिष्टस्त्रवाद्याभिनिवेश्वानामस्तर्भुखत्या स्क्रार्ण एव विसे श्रक्तिक्पतयावस्त्रानम्। तत्र विषयदे । प्रदर्शनकेन वैराग्येष्ठ तद्वेसुख्यसुत्पाद्यते। श्रभ्यासेन च सुख्यनकश्चानप्रवादप्रदर्शनद्वारेण्यं दृष्टं स्थ्येसुत्पाद्यते दृष्टाभ्यां भवति चित्तवस्त्रिनिरोधः॥ ९ १ ॥ श्रभ्यासं व्यास्थातमादः।

<sup>\*</sup> तदचेति A, D चिक्रितपुक्तवदयपाठः।

<sup>†</sup> प्रत्यचोपमान इति B चिक्रितपुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> चित्तनदोनामाभयते। वाहिनी वहति कल्याखाय वहति पापाय क । या तु कैवल्यप्राग्भाराविवेकविषयनिम्ना सा कल्याखवहा । संसारप्राग्-भाराविवेकविषयनिम्ना पापावहा । तत्र वैराग्येख विषयकोतिस्तिनी क्रियते, विवेकदर्श्वनाभ्यासेन कल्याखनीत उत्पाद्यते, इत्युभयाधीनस्वित्तर्द्तिनि-रोधः । सभ्यासवैराग्ये इत्यादि B चिक्रितपुक्तकपाठः । एष तु साक्ष्यप्रवचन-भाष्यपाठः नेखकप्रमादादादर्श्यक्तको नीतः ।

प्रकाशप्रविषयमगरूपांबाभिति B चिक्रितपुक्तकपाठः।

<sup>||</sup> सुखजनवारानाप्रवयपवार्पपदर्भनदारेखेति F पुंक्तवारः !

### तच स्थिता यत्नोऽभ्यासः॥ १३॥

यत्तिरहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणामः 'स्थितिः' तस्यां 'यत्नः' जत्मादः, पुनःपुनसाथालेन चेतिष विनिवेशनम् 'श्रभ्यासः', इत्युच्यते॥ १३॥

तखैव विशेषमाइ।

स तु दीर्घकासनैरन्तर्थसत्कारसेविता दृढभूमिः॥॥ १४॥

बज्जनासं 'नैरन्नर्थेणादरातिश्रयेन च चेयमानः 'दृढम्हिमः' स्थिरे भवति, दार्द्धाय प्रभवतीत्यर्थः ॥ ९४ ॥ वैराग्यस्य सचणमार ।

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वश्रीकारसञ्ज्ञा वैरा-ग्यम्॥ १५॥

दिविधो विषयो दृष्ट त्रानुत्रविकञ्च। 'दृष्टः' दहेवे।पलभ्यमानः श्रम्हादिः । देवले।कादीः "त्रानुत्रविकः'। त्रनुत्रूयते गुरुसुखादित्यनु-त्रवो वेदः तत त्रागतः 'त्रानुत्रविकः'। तयोर्दयोरपि 'विषययोः' परिणामविरसलदर्भनात् विगतगर्द्धस्य, या 'वभीकारसञ्ज्ञा' ममैते

<sup>\*</sup> देवलाको इति F पक्तकपाठः।

<sup>†</sup> तताऽधिमत इति B, C चिक्रितपुक्तकदयपाठः । तत खामतः ज्ञात इति F पुक्तकपाठः ।

<sup>‡</sup> विगतरामखेति В, D चिक्रितपुक्तकदयपाठः।

वश्या \* नाइमेषां वश्व इति चे।ऽयं विसर्शः, तत् वैराग्यम् अचते।। ९५॥

तखैव विश्वेषमाइ।

## तत् परं पुरुषस्थातेर्गुणवैत्रम्ण्यम् ॥ १६ ॥

'तत्' वैराग्यं, 'परं' जलाष्टं। प्रथमं वैराग्यं विषयविषयं, दितीयन्तु गुणविषयसुत्पञ्चगुणपुरूषविवेकस्थातेरेव मनति निरोधसमाधेरत्य-नानुकृत्वतात्॥ ९६॥

एवं योगख खद्दपमुक्ता सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातद्दपभेदमाद् ।

### वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात् सम्प्रज्ञातः ॥१७॥

समाधिरिति श्रेषः । सम्यक् संग्रयविपर्यायरहितलेन प्रज्ञायते प्रकर्षेण ज्ञायते भाव्यस्य स्वरूपं येन स 'सम्प्रज्ञातः'। समाधिर्भाव-नाविश्रेषः । ध्येयातिरिक्तसकस्रवृत्तिनिरोधः सम्प्रज्ञातः सवीजसमा-धिरिति यावत्। स वितर्कादिभेदात् चतुर्विधः । सवितर्कः, सविचारः, सानन्दः, सास्मितस् । सावना च भावस्य विषयान्तर्वरिहारेष

<sup>\*</sup> वधीकारसंचा नैते वध्या इति F पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> विभाग इति म पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> उत्पन्नपुरुष्यातेरेव भवतीति B चिक्रितपृस्तकपाठः । उत्पन्नगुरुपुरुष-विवेकस्थातेस्तद्भवतीति D पुस्तकपाठः । उत्पन्नगुरुविवेकस्थातेरेव भवतीति प्रमुखकपाठः ।

<sup>🕉</sup> सम्प्रज्ञातभेदरूपमाहेति B चिक्रितपुत्तकपाठः ।

<sup>||</sup> खात्मन इति D प्रत्वपाठः।

चेतिष पुनः पुनर्भिवेशनं। भाव्यश्च दिधा। देश्वरस्तिमानि च। नान्यपि च दिधा जड़ाजड़भेदात् । चडानि चतुर्विद्यतिः । चजडः पुरुषः । तम् । यदा महाभ्रतेन्द्रियाणि स्त्रुसानि विषयनेनादाय पूर्वापरानुसन्धानेन प्रव्हार्थीक्षेत्रसभेदिनां च भावना प्रवर्त्तते, तदा स्वितर्कः समाधिः। श्रसिन्नेवावसम्बने पूर्व्वापरामुबन्धानग्रव्हार्थीत्तेश्व शुक्षकेन थे यदा भावना प्रवर्त्तते, तदा निर्वितर्कः । तकाचानाः कर्ष-**जर्ज सुद्धां विषयमाजन्य तस्य देशकालधर्मावच्छे देन**। चदा भावना भवर्तते, तहा सविचारः। तसिस्नेवावसम्बने देशकासधर्मावक्केह विना धर्मिमात्रावभाषितलेन भावना कियमाणा निर्विधार राधु-चाते । एवं पर्य्यनाः समाधियीद्मासमापत्तिरिति ध्यपदिग्यते । सदा तु रजन्नोसेत्रान्विद्वमनाः वर्णवन्तं भाष्यते, तदा गृकभावात् विष्कृतेः भुखप्रकाष्ट्रमयस्य सत्तस्य भायमानस्योद्देकात् सानन्दः समाधिर्भवति । श्रसिन्नेव समाधी ये बद्धधतयसान्तानारं प्रधानपुरुषक्षं न प्रथमि, ते विगतदेशाङ्कारलात् विदेशबद्दवाच्याः । इयं ग्रहणसमापन्तिः । ततः परं रजस्मोलेशानभिक्षतं ग्रुह्यं सत्त्वमासन्ननीक्रत्य या प्रवत्तेते भावना, तस्यां याञ्चस्य यत्त्रस्य न्यग्भावाचिक्कतेरद्रेकात् यत्तामा-

जड़ः पृत्व इति A प्राक्तपाष्ठः परक्वयं न समीचीनः ।

<sup>†</sup> यत्रेति म पुत्तकपाठः।

र्म प्रस्ताची हो ख्यसमोदेनेति ए पुक्तकपाठः । प्रस्टाची हो खसमोदेन यदेति म पुक्तकपाठः ।

प्रस्ते से खग्रमानेति ए पुक्तकपाठः ।

<sup>॥</sup> सर्व्वदेशकालधर्मावक्टेदेनेति F पुसाकापाठः।

ण याञ्चसमापत्तिरिख्यात इति E विक्रितपुक्तकपाठः।

चावजेषलेन समाधिः सास्तित रत्युच्यते । न च अहङ्कारास्तितयो-रभेदः जङ्गनीयः, यता यचान्तः करणमहमित्युक्तेस्तेन विषयान् वेदयते से सह्वारः, यचान्तर्भुखतया प्रतिखे समाधी ये क्रतपरितेषाः सत्तामाचमवभाति साऽस्तिता । ऋसिस्तेन समाधी ये क्रतपरितेषाः परमात्मानं पुरुषं न पम्यन्ति तेषां चेतसि स्वकारणे स्वयसुपगते ते प्रकृतिस्त्या रत्युच्यन्ते । ये परं पुरुषं ज्ञाला भावनायां प्रवर्त्तने तेषामियं विवेकस्थातिर्यद्वीतसमापत्तिरित्युच्यते । तच स्वतिकंसमाधी चतस्त्रीऽप्यवस्ताः प्रकृष्टित्रसमापत्तिरित्युच्यते । तच स्वतिकंसमाधी चतस्त्रीऽप्यवस्ताः प्रकृष्टित्यम् सम्प्रज्ञातः समाधिः ॥ १७॥

त्रसम्प्रज्ञातमार ।

## विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व्वकः संस्कारश्रेषान्यः \*॥१८॥

विरम्यतेऽनेनेति 'विरामः' वितर्कादिषिक्तात्यागः । विरामश्वासी प्रत्ययस्वित 'विरामप्रत्ययः', तस्य 'स्रभ्यासः' पानः पुन्येन पेतसि विनिवेश्वनं, तस्य काषित् वृत्तिस्त्रसमित तस्यां नेति नेतीति नेरक्तर्येष पर्युद्धनं तत्पूर्वकाऽसम्प्रज्ञातसमाधिः ' संस्कारभ्रेषः', 'स्रन्यः' तदिखचणः, स्रसम्प्रज्ञात दत्यर्थः । न तत्र किश्चिदेशं सम्प्रज्ञायते दत्यसम्प्रज्ञाते निर्वोत्रः समाधिः । दस्र् चतुर्विधसिक्तस्य परिणामः । युत्यानं, समाधिप्रारस्थः, एकायता, निरोधस्य । तत्र

<sup>\*</sup> संस्कारविद्योघोन्य इति E पुस्तकपाठः।

<sup>†</sup> तत्पूर्व्वनः सम्पञ्चातसमाधिरिति B पुस्तकपाठः परक्वयं न समीचीनः।

<sup>!</sup> संस्कारविश्रेष इति E पुस्तकपाठः।

<sup>🖇</sup> समाधाविद्देति D पुत्तकपाठः ।

चित्रमूढे चित्तभूमी युत्यानं। विचित्तभूमिः सच्चोद्रेकात् समाधिप्रा-रक्षः। एकायतानिक्द्धे तु पर्यान्तभूमी। प्रतिपरिणामञ्च संस्काराः। तच युत्यानजनिताः संस्काराः समाधिप्रारक्षजेः संस्कारेईन्यन्ते। तज्जाञ्चकायताजेः। निराधजनितेरेकायताजाः संस्काराः सक्तपञ्च इन्यते। यथा सुवर्णसम्बितं भायमानं सीसकमात्मानं सुवर्णमसञ्च निर्वहति, एवमेकायताजनितान् संस्कारान् निरोधजाः स्वात्मानञ्च निर्वहन्ति॥ १ प्र॥

तदेतं योगस्य सम्हपभेदं सञ्जेपेणोपायञ्चाभिधाय विसरेणोपायं योगाभ्यासप्रदर्शनपूर्व्यकं वक्रुसुपक्रमते ।

### भवप्रत्यया विदेइप्रकृतिसयानाम् ॥ १८ ॥

'विदेशः', 'प्रकृतिसयाः', च वितर्कादिम्हमिकास्त्रचे व्याख्याताः।
तेषां समाधिः 'भवप्रत्ययः', भवः संसारः स एव प्रत्ययः कारणं यख्य
स 'भवप्रत्ययः'। श्रयमर्थः। श्राविर्भूतमाचे एव संसारे ते तथाविधसमाधिभाजा भवन्ति। तेषां परतत्त्वादर्श्वनात् योगाभ्यासाऽयं।
श्रतः परतत्त्वज्ञाने तद्भावनायाद्य सुक्तिकासेन यद्धः ं विधेय दृत्येतदर्शसुपदिष्टम्॥ १८॥

तद्येषान् ।

<sup>\*</sup> श्रीसनं खयमात्मानमिति F पुत्तनपाठः । † खाविभेताधिमात्र इति E, G पुत्तनदयपाठः ।

<sup>‡</sup> मद्दान् यत्न इति D, G पुराक्षपाठः।

# श्रद्वाचीर्यसृतिसमाधिप्रज्ञापूर्व्यक इतरेषाम् ॥ २०॥

विदेशप्रकृतिखययितिरिकानां योगिनां, श्रद्धादिपूर्ध्वतः, श्रद्धादयः पूर्वे खपाया यख स श्रद्धादिपूर्व्वतः । ते स श्रद्धादयः क्रमा-दुपायोपेयभावेन प्रवर्त्तमानाः सम्प्रज्ञातस्य समाधेरुपायतां प्रतिप-द्यन्ते । तन 'श्रद्धा' योगिवषये चेतसः प्रसादः । 'वीयें' खत्सादः । 'स्रितः' श्रनुभूतासम्प्रमेषः । 'समाधिः' एकायता । 'प्रज्ञा' प्रज्ञात्मयविवे । तत्र श्रद्धावते वीयें जायते, योगिवषये खत्साद्धान् भवति । से स्थाद्धाद्ध पाद्यात्यासु भूमिषु स्थितरूपजायते । तत्रसर्णात् चेतः समाधीयते । समाद्धितित्तस्य भावं सम्यग्विजानाति । त एते सम्प्रज्ञातसमाधेरुपायाः । तस्थान्यासात् पराच वैराग्याद्धत्यसम्प्रज्ञातः ॥ २०॥

अकीपायवर्तां चागिनासुपायभेदात् भेदानाइ ।

### तीव्रसंवेगानामासदः \*॥ २१॥

यमाधिलाभ इतिश्वेषः । 'संवेगः' क्रिया हेतुर्दृढतरः संस्कारः, सः 'तीत्रः', येषामधिमाचोपायानां, तेषां 'त्रायन्नः,' समाधिलाभः, समाधिफलञ्चासन्नं भवति, श्रीव्रमेव निष्यद्यत इत्यर्थः ॥ २९ ॥

के ते तीव्रसंवेगा इत्यत श्राह।

<sup>\*</sup> समाधिलाभ इति C, F, G पुक्तकत्रयेषु पाठः। यत्र सूत्रे समाधिलाभ इति पाठकत्र ठीकायां समाधिलाभ इति ग्रेष इति पाठो नाक्ति। तथा च समाधिलाभग्रन्देन धन्यतरस्यलस्य यत्र कुत्राप्यवासमेव भवितयः मिति निखोयते।

<sup>†</sup> तेवां समाधिभेवति जाभ इति 🗅 पुज्जनपाठः ।

# स्दुमध्याधिमाचत्वात् तते।पि विशेषः ॥ २२ ॥

तेश्वः खपायेश्वे स्टइाहिभेदिभिन्नेश्व खपायवतां 'विश्वेषः', भवति। 'स्टुर्मध्येऽधिमार्चः', इत्युपायभेदाः। ते प्रत्येकं स्टुर्मवेग-मध्यमंवेग-तीष्रमंवेगभेदात् चिविधाः। तङ्गेदेन च नव योगिना भवन्ति। स्टुपायः, स्टुर्मवेगः, मध्यमंवेगः, तीष्रमंवेगञ्च। मध्योपायः, स्टुर्मवेगः, मध्यमंवेगः, तीष्रमंवेगञ्च। श्रिधमाचे।पायः, स्टुर्मवेगः, मध्यमंवेगः, तीष्रमंवेगञ्च। श्रिधमाचे।पायः, स्टुर्मवेगः, मध्यमंवेगः, तीष्रमंवेगञ्च। श्रिधमाचे।पाये तीष्रे च मंवेगे महान् यहः कर्म्मव्य इति भेदे।पदेशः॥ ११॥

द्दानीमेतद्पायविश्वचणं सुगमसुपायान्तरमादः।

## ईश्वरप्रणिधानादा ॥ २३॥

'रै. श्वरः' वस्त्यमाणस्वचणः, 'प्रणिधानं' तत्र भक्तिविश्वेषः । विश्विष्ट-सुपासनं सर्व्विक्रयाणामपि तत्रापेणं । विषयसुखादिकं फसमनिष्क्रन्\* सर्व्याः क्रियासस्मिन् परमगुरावर्पयति, तत् 'प्रणिधानं' । समाधेस्तत्-फससाभस्य च प्रकृष्ट खपायः ॥ २३॥

ईश्वरस्य प्रणिधानात् समाधिसाभ दत्युनं। तचेश्वरस्य स्वरूपं, प्रभाषं, प्रभावं, वाचकं, उपासनाक्रमं, तत्पासञ्च क्रमेण वक्नुमाइ। क्कोश्यकस्मेविपाकाश्यीरपरास्टष्टः पुरुषविश्रेष ईश्वरः॥ ॥ २८॥

क्षियमीति 'क्षेत्राः' त्रविद्यादयो वच्छमाणाः। विदित-प्रतिसिद्ध-यामित्रकपाणि 'कर्षाणि'। विपचन दति 'विपाकाः' कर्षफलानि

<sup>\*</sup> फ्लमनिक्ट्रिति C, F पुक्तकदयपाठः।

जात्यायुर्भेगाः । श्राफलविपाकात् चित्तभूमी ग्रेरत इति 'श्रायाः' वासनाख्याः संस्काराः। तैः 'त्रपराम्दृष्टः' चिम्बपि कालेषु न संस्पृष्टः। 'पुरुषविश्रेषः' श्रन्येभ्यः पुरुषेभ्ये। विश्रियत इति विश्रेषः । ईग्रनगील:\*, इच्छामाचेण सकलजगदद्धरणचम:। यद्यपि सर्वेषा-मात्मनां क्षेत्रादिस्पर्धे। नास्ति तथापि चित्तगतसेषासुपदिस्थते। यथा योद्धुगती जयपराजयी खामिनः। श्रस्य तु चिम्वपि कालेषु तथाविधोऽपि क्षेत्रादिपरामर्थे। नास्तीत्यतः स विस्रचण एव भगवा-नीयरः । तस्य च तथाविधमैयर्यमनादेः मचोत्कर्षात् । मचोत्कर्ष-श्वास्य प्रकृष्टज्ञानादेव। न चानयोः ज्ञानैश्वर्ययोरितरेतराश्रयलं, परस्परानपेचलात्। ते दे ज्ञानैश्वर्थे ईश्वरसचे वर्त्तमाने श्वनादि-भृते। तथाविधेन सत्त्वेन तस्यानादिरेव सम्बन्धः, प्रकृतिपृरुषसंयोग-वियोगयोरी खरेच्हायतिरेकेना नुपपत्ते:। यथेतरेषां प्राणिनां सुख-द्:खमे इतया विपरिणतं चित्तं निर्मले सान्तिके धर्मात्मप्रस्थे योगि-शरीरे प्रतिगंकान्तं चिच्छायागंकान्तेः गंवेद्यं भवति, नैवमीश्वरस्य। तस्य नेवल एव साल्विकः परिणाम जत्कर्षनाननादिसम्बन्धेन भाग्य-तया व्यवस्थितः । त्रतः पृद्वान्तर्विस्तत्रणतया स एवेश्वरः । सुक्रात्मनः पुनः क्षेत्रादिसंयागसीसीः प्रास्त्रोत्तीरपायैर्निवर्त्तितः, श्रस्य पुनः सर्वदैव तथाविधलात्र सुकात्मतुन्छलं। न चेत्रराणामनेकलं, तेषां तुन्छलेपि भित्राभिप्रायलात् कार्यस्यैतानुपपत्ते:। उत्कर्षापकर्षयुक्तले य एव उत्कृष्टः स एव देश्वरः तचैव काष्टाप्राप्तलादेश्वर्थस्य ॥ २४ ॥

<sup>\*</sup> र्रामामील इति A पुत्तकपाठः परन्वयं न समीचीनः।
† न च तथारिति C, F पुत्तकदयपाठः।

# एवमीश्वरस्य सङ्पमिधाय प्रमाणमारः। तस निर्तिश्ययं सर्व्वज्ञवीजं ॥ २५ ॥

तसिन् भगवित, सर्वज्ञावस्य यत् 'वीजं' श्रतीतानागतादिग्रह
पस्याणुवं महत्त्वञ्च, मूलवादीजिमव वीजं, तत् 'तन्न', 'निरित्रिययं'

काष्टां प्राप्तं । दृष्टा दि श्रणुव्लमहत्त्वादीनां । धर्माणां मातिश्रयानां काष्टाप्राप्तिः । यथा परमाणावणुव्लस्थाकाग्रे च परममहत्त्वस्य । एवं ज्ञानादयोऽपि चित्तधर्मास्तारतम्येन परिदृष्यमानाः कचिन्नर
तिश्रयतामापादयिनाः यच चैते निरित्रश्याः स देश्वरः । यद्यपि सामान्यमान्वेऽनुमानस्य पर्य्यविसतवास्त्र विश्वेषावगितः सभावित, तथापि श्रास्त्रादस्य सर्वेज्ञवादयो विश्वेषा श्रवगन्त्रयाः । स च सप्रयोजनाभावे कथं प्रकृतिपृद्षयोः संयोगिवयोगावापादयतीति नाग्रङ्कनीयं । तस्य काद्यणिकवाद्भृतानुग्रह एव प्रयोजनं । कस्प
प्रस्त्रयमहाप्रस्रयेषु निःश्रेषान् संसारिण उद्धरिक्यामीति तस्याध्यवसायः। यद्यस्थेष्ठं तन्तस्य प्रयोजनमिति ॥ १ ५ ॥

एवमीश्वरस्य स्वरूपं प्रमाणश्चाभिधाय प्रभावमार ।

स एव पूर्व्वेघामिप गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ २६ ॥ त्राद्यानां स्रष्टूणां ब्रह्मादीनामिप, 'गुरुः' उपदेष्टा, यतः 'सः',

<sup>\*</sup> चतीतानागतादिग्रहग्रस्थास्यत्विमिति B, C, D, E पुत्तकानां पाठः।

<sup>†</sup> खल्पत्वमञ्चतिनामिति A, E पुस्तकपाठः। एवमत्र सर्वेत्र खसु-शब्दस्थाने खल्पशब्दश्यवज्ञारः।

<sup>‡</sup> निरित्रायतामासादयन्तीति □ पुक्तकपाठः।

जात्यायुर्भागाः । त्राफलविपाकात् चित्तभूमी ग्रेरत इति 'त्रप्रयाः' वासनाख्याः संस्काराः। तैः 'श्रपराम्टष्टः' चिम्बपि कालेषु न संस्पृष्टः। 'पुरुषविश्रेषः' श्रन्येभ्यः पुरुषेभ्येः विश्रियत द्रति विश्रेषः । ईन्ननन्नील:\*, रुक्कामाचेण सकलजगद्द्धरणचम:। यद्यपि सर्वेषा-मात्मनां क्रेग्रादिस्पेगी नास्ति तथापि चित्तगतसेवासुपदिस्रते। यथा योद्धगती जयपराजयी खामिनः। श्रख तु चिष्वपि कालेषु तथाविधोऽपि क्षेत्रादिपरामर्थे। नास्तीत्यतः स विसचण एव भगवा-नीश्वरः । तस्य च तथाविधमैश्वर्यमनादेः सन्तोत्कर्षात् । सन्तोत्कर्ष-सास्य प्रकृष्टज्ञानादेव। न चानयोः ज्ञानैसर्ययोदितरेतरास्रयनं, परस्परानपेक्लात्। ते दे ज्ञानैश्वर्थे ईश्वरसचे वर्त्तमाने श्रनादि-भृते। तथाविधेन यन्त्रेन तस्यानादिरेव यम्बन्धः, प्रकृतिपुरुषयंथाग-वियागयारी खरेच्छा यतिरे के ना नुपपत्ते:। यथेतरेषां प्राणिनां सुख-द्:खमे। इतया विपरिणतं चित्तं निर्माले मात्तिके धमीत्मप्रस्थे योगि-शरीरे प्रतिगंकान्तं चिच्छायागंकान्तेः गंवेद्यं भवति, नैवमीश्वरख। तस्य केवल एव साल्विकः परिणाम जल्कर्षताननादिसम्बन्धेन भाग्य-तया व्यवस्थितः। त्रतः पुरुषान्तरविस्तत्त्वणतया स एवेश्वरः। सुक्रात्मनः पुनः क्षेत्रादिसंयोगसीसीः प्रास्त्रोत्तीस्पायैनिवर्त्तितः, श्रस्य पुनः सर्वदैव तथाविधलात्र मुक्तात्म तुन्यलं। न चेश्वराणामनेकलं, तेषां तुन्यलेपि भिन्नाभिप्रायलात् कार्यस्थैतानुपपत्ते:। उत्कर्षापकर्षयुक्तले य एव जलाष्टः स एव रैश्वरः तचैव काष्ठाप्राप्तलादैश्वर्यस्य ॥ २४ ॥

<sup>\*</sup> र्रूग्रानग्रील इति A पुत्तकपाठः परन्वयं न समीचीनः।
† न च तथारिति C, F पुत्तकदयपाठः।

# एवमीयरस्य सद्ध्यमभिधाय प्रमाणमाह । तस निर्तिश्रयं सर्व्वज्ञवीजं ॥ २५ ॥

तसिन् भगवित, सर्वज्ञालस्य यत् 'वीजं' श्रतीतानागतादिग्रह
णस्याणुलं महत्त्वस्य, मूललादीजिमव वीजं, तत् 'तन्न', 'निरित्रिययं'

काष्टां प्राप्तं । दृष्टा हि श्रणुलमहत्त्वादीनां । धर्माणां सातिश्रयानां काष्टाप्राप्तिः । यथा परमाणावणुलस्थाकाश्रे च परममहत्त्वस्य । एवं श्वानादयोऽपि चित्तधर्मास्तारतम्येन परिदृश्यमानाः कचित्तर
तिश्रयतामापादयिनाः यच चैते निरित्रश्रयाः स द्रैश्वरः । यद्यपि सामान्यमान्वेऽनुमानस्य पर्य्यवितत्वास्त्र विश्वेषावगितः सभावित, तथापि श्रास्त्रादस्य सर्व्यञ्चलादयो विश्वेषा श्रवगन्त्रस्थाः । स च सप्रयोजनाभावे कथं प्रकृतिपुरुषयोः संयोगिवयोगावापादयतीति नाश्रद्धनीयं । तस्य कार्यणिकलाङ्गतानुग्रह एव प्रयोजनं । कस्यप्रस्त्रयमहाप्रस्रयेषु निःश्रेषान् संसारिण सद्धरियामीति तस्याध्यवसायः। यद्यस्थेष्टं तन्तस्य प्रयोजनमिति ॥ १ ५ ॥

एवमीश्वरस्य स्वरूपं प्रमाणश्चाभिधाय प्रभावमाइ ।

स एष पूर्व्वेषामिप गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ २६ ॥ । त्राद्यानां स्रष्टृणां ब्रह्मादीनामिप, 'गुरुः' उपदेष्टा, यतः 'सः',

<sup>\*</sup> खतीतानागतादिग्रहणस्थास्यात्याति B, C, D, E पु स्तकानां पाठः।

<sup>†</sup> चस्यत्वमञ्चलादीनामिति A, E पुस्तकपाठः। यवमँत्र सर्व्वत्र सर्व्यः शब्दस्थाने चस्पश्रब्दश्यवज्ञारः।

<sup>‡</sup> निर्तिश्चयतामासादयन्तीति D पुक्तकपाठः।

'कालेन', नाविष्क्रश्वते श्वनादिलात्। तेषां पुनरादिमस्वादिस कालेनावष्क्रदेः॥ १६ ॥

एवं प्रभावसुद्धा उपासनापयागाय वाचकमाइ।

तस्य वाचकः प्रखवः ॥ २७ ॥

इत्यसुक्तखरूपस्य ईश्वरस्य, 'वाचकः' श्वभिधायकः । अवर्षेष नूयते ख्रयतेऽनेनेति नैति स्तातीति वा 'प्रणवः' श्रोङ्कारः । तथास्य वाच्यवाचकभावसच्यस्यन्थे। नित्यः सङ्केतेन प्रकास्यते, न तु केनचित् क्रियते, यथा पिट्रपुचयोर्विद्यमानः सम्बन्धे।ऽस्थायं पिता श्रस्थायं पुच इति केनचित् प्रकास्यते ॥ २ ७ ॥

उपायनमार ।

## तज्जपस्तदर्थभावनम् ॥ २८॥

'तस्य' सार्द्धिनामस्य प्रणवस्य, 'जपः' यथावदुचारणं, तदाच्यस्थे-यरस्य 'भावनं' पुनः पुनश्चेतसि विनिवेश्वनं, एकावताया उपायः। श्रतः समाधिसिद्धये योगिना प्रणवे जप्यः, तदर्थस्य भावनीयः। इत्युक्तं भवति॥ २ ८॥

उपायनायाः फलमाइ।

ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमाऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥ तस्राज्यपात् तदर्धभावनात् च योगिनः 'प्रत्यक्षेतनाधि-

<sup>\*</sup> वाचकाऽभिधायकः प्रवय चोङ्गार इति A, D पुरतकद्वयपाठः।

<sup>†</sup> तदर्घ देखरच भावनीय इति B, D पुत्तकदयपाठः।

<sup>‡</sup> चेतनामनाऽन्तराया भाव इति A, C, D, F पुस्तकचतुन्धयपाठः।

गमः', \* भवति । विषयप्रातिकृत्योन खान्तः करणाभिसुखमञ्चति, या 'चेतना' दृक्त्रक्तिः, † सा 'प्रत्यक् चेतना', तस्याः 'प्रधिगमः' ज्ञानं, भवति । 'श्रन्तरायाः' वच्छमाणाः, तेषां 'श्रभावः' श्रक्तिप्रतिबन्धः, भवति ॥ १८॥

म्रथ के भन्तरायाः द्रायामहायामा ।

व्याधि-स्थान-संग्रय-प्रमादासस्याविरति-भ्रान्तिदर्भ-नासन्धमूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविश्चेपास्तेऽन्तरा-याः ॥ ३० ॥

मंत्रेते रजस्तमे। बसात् प्रवर्त्तमानाः 'चित्तविसेपाः', श्वित्तत्तिः भवित्तां, तेरेकार्यावरे। धिभिश्चत्तं विश्विष्यते दृत्यर्थः । तत्र 'व्याधिः' धातु-वैषय्यिनिमित्तो ज्वरादिः । 'व्यानं' श्रक्तर्यप्तता चित्तस्य । उभयका-व्यासम्बनं विद्यानं 'संग्रयः', योगः साध्या वा न वेति । 'प्रमादः' श्रमनुष्ठानग्रीस्ता, समाधिसाधने श्रीदासीन्यं । 'श्रासस्यं' कायचित्त-योगुँदलं, योगविषये प्रवृत्त्यभावे द्वेतः । 'श्रविरतिः' चित्तस्य

<sup>\*</sup> प्रत्वक्चेतनाग्रम इति C, D पुस्तकदयपाठः।

<sup>†</sup> खान्तः करवाभिमुखमञ्चति या दक्षितिरिति B पुक्तकपाठः । खान्तः-करवाभिमुखमञ्जति या चेतना दक्षितिरिति A, C पुक्तकदयपाठः । खान्तः करवाभिमुखमञ्जति प्रत्यक् चेतना दक्चेतना तखाधिगम इति D पुक्तकपाठः ।

I खा को तेऽन्तराया इति C, E पुक्तकदयपाठः।

<sup>🦠</sup> चित्तस्य विच्तेपा इति A, C पुक्तवद्वयपाठः।

<sup>॥</sup> उभयकेषात्रालमनमिति C पत्तकपाठः । परनवयं न समीचीनः ।

<sup>¶</sup> यागः साध्यः खादा न वेति A, C प्रात्तदयपाठः।

विषयसम्प्रयोगात्मा गर्द्धः । 'श्रान्तिदर्शनं' ग्रुक्तिकायां रजतल-विदिति विपर्ययञ्चानं । 'श्रक्तस्थ्रामिकलं' कुतस्वित् निमित्तात् समाधिस्र मेरकाभोऽसम्प्राप्तिः । 'श्रनविद्यतलं' क्रस्थावस्त्रायामिष्<sup>‡</sup> समाधिस्र मे। चित्तस्य तथाप्रतिष्ठा । त-एते समाधेरेकाग्रतायाः यथायोगं प्रतिपत्तलात् 'श्रम्तरायाः', इति उच्यते ॥ ३०॥

चित्तविचेपकारकानन्यानष्यमरायान् प्रतिपाद्यितुमादः ।

दुःख-दौर्मनस्याङ्गमेजयत्व-श्वास-प्रश्वासा विश्वेपसह-भुवः ॥ ३१ ॥

कुतिश्विमित्तादुत्पश्चेषु विचेपेश्चेते है दु:खादयः प्रवर्त्तनो । तम 'दु:खं' चित्तस्य रागजः परिणामः बाधनासचणः, यदाधात् प्राणिनस्तद्पघाताय प्रवर्त्तनो । 'दीर्मनस्थं' वाद्याभ्यन्तरैः कार्णमेनचे। दीस्थं । 'श्रङ्गमेजयनं' सर्व्वाङ्गीने। वेपयुः श्रासनस्थैर्यस्थ बाधकः । प्राणे यदाद्यं वायुमाचामित सः 'श्रासः'\*\* । यत्के।स्थं वायुं नि:सार्यिति सं 'प्रश्वासः'। त एते विचेपेः सं सह वर्त्तमाना

<sup>\*</sup> विषयसम्प्रयागार्था गर्ड इति C पुक्तनपाठः।

<sup>†</sup> रजतवदितीति ▲ पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> बब्धायामपीति E पुस्तवपाठः।

<sup>§</sup> विच्वेपेब्वेतेषु इति C, E, F पुस्तकचयपाठः।

<sup>∥</sup> चित्तस्य रजस इति 🛦 पुस्तक्तपाठः।

<sup>¶</sup> चासनमनखेयेये।रिति À पुत्तकपाठः।

<sup>\*\*</sup> प्राची यदाद्यं वायुमाश्वसिति स श्वास इति B पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> निश्वसितीति A, B, D पुत्तकत्रयपाठः।

<sup>ं</sup> ते रतिर्विचेपैरिति A, F पुस्तकदयपाठः। रतिर्विचेपैरिति В, Е, D पुस्तकदयपाठः।

यथोदिताभ्यामभ्यास-वैराग्याभ्यां निरोद्धया दत्येषासुपदेशः॥ १९॥ सेपद्रविचेपप्रतिषेधार्थसुपायान्तरमादः।

तत्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥

तेषां विचेपाणां 'प्रतिषेधार्थं' निषेधार्थं, 'एकस्मिन् कसिंसि-दिभिमते, 'तन्त्रे', 'त्रभ्यासः', चेतसः पुनः पुनर्व्विनिवेशनं सुर्व्यात्। यद्बसात् प्रत्युदितायामेकायतायां प्रश्रमसुपयान्ति विचेपाः ॥ ३ १ ॥ इदानीं चित्तसंस्कारापादकपरिकर्षकथनपूर्व्वकसुपायान्तरमाष्ट्\*।

मैची-करुणा-मुदितोपेश्वाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यवि-षयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥ ३३ ॥

'मैची' में चाह हैं। 'करणा' क्या। 'सुदिता' दर्धः। 'छपेचा' श्रीदासीन्यं। एता यथाक्रमं सुखितेषु, दुःखितेषु, पुष्प्रवत्सु, श्रपु-ष्प्रवत्सु, च भावयेत्। तथादि सुखितेषु साध्वेषां सुखिल-मिति मैचीं कुर्यात्र लीर्था। दुःखितेषु कथं नु नामेषां दुःखि-लितसुक्तिः स्वादिति क्रपामेव कुर्यात् न ताटस्थं। पुष्प्रवत्सु पुष्पा-नुमोदनेन द्वषं कुर्यात् न तु किमेते पुष्प्रवन्त दति विदेषं। श्रुपेश्वत्सु श्रीदासीन्यमेव भावयेत् नानुमोदनं न देषं। सूचे सुखदुःखादिश्रन्देसदनः प्रतिपादिताः। तदेवं मैश्रादिपरिकर्षणा चित्ते प्रश्रीदतिः सुखेन समाधेराविभीवो भवति। परिकर्ष चैतदाश्रां

<sup>\*</sup> चित्तसंस्कारापादकं परिकर्मकचनसुपायान्तरमाहिति C, E पुस्तक-दयपाठः।

<sup>†</sup> परिकर्मका प्रसादीपायेन चित्त इति E, D पुत्तकद्वयपाठः।

<sup>‡</sup> चित्तप्रसादे सतीति D पुत्तकपाठः ॥

कर्ष । यथा गणिते मिश्रकादियवहारगणितिमयसये सङ्गलितादि-कर्ष, उपकारकत्वेन प्रधानकर्षीनित्यस्ये प्रभवति, एवं देषरागादि-प्रतिपचभृतमैद्यादिभावनया ससुत्पादितप्रसादं चिसं सम्प्रज्ञात-समाधियोग्गं सम्पद्यते । रागदेषावेव सुख्यतया भेदसुत्पादयतः" । ते। चेत् समूखसुन्पू स्ति। स्थातां तदा प्रसन्नतात् मनसे। भवत्येवै-कायता ॥ ३३॥

उपायान्तरमाइ।

### प्रकाईन-विधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥

'प्रक्हर्सनं' यत् कौष्ठस्य वायोः प्रयक्षविभेषानाषाप्रमाणेन विस्तिन्तं । 'विधारणं' माचाप्रमाणेनेव प्राणस्थायामः गतिविक्तदेः। स च दाभ्यां प्रकाराभ्यां, वाद्यस्थान्तरापूरणेन, पूरितस्य वायोस्त्रचैव निरोधेन । तदेवं रेचकपूरककुम्भकभेदेन चिविधः प्राणायामः चित्तस्य स्थितिमेकायतायां निवधाति । सर्व्यासामिन्द्रयष्टन्तीनां प्राणप्रवृत्तिपूर्व्यकलात् मनःप्राणयोः स्वस्त्रयापारे परस्परमेकयोग-चेमलाज्जीयमाणः प्राणः समस्तेन्द्रयवृत्तिनिरोधदारेष चित्तस्यैका- स्तायां प्रभवति । समस्तदेषचयकारिलं चास्यागमे श्रूयते, देष- कृतास्य सर्वा विचेपवृत्त्वयः । त्रता देषनिर्दरणदारेणास्यैकायतायां सामर्थं ॥ ३४ ॥

द्रदानीसुपायान्तरदर्भने।पचेपेण सम्प्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वरङ्गं करे।ति ।

<sup>\*</sup> विच्छेपसुत्पादयत इति A, D पत्तकदयपाठः।

<sup>†</sup> पूर्व्वाकं करोतीति B पुत्तवपाठः।

### विषयवती वा प्रवृत्तिकत्पना स्थितिनिबन्धनी ॥ ३५ ॥

मनस इति वाक्यभेषः । विषया गन्ध-रस-इप-स्पर्ध-प्रस्ताः ते विद्यने फललेन यस्याः सा 'विषयवती', 'प्रस्तिः', मनसः स्थैर्थं करे।ति। तथा हि नासाये चिन्नं धारयते। दिव्यगन्धसम्बद्धपजायते। ताहृ स्वेव जिक्काये रससम्बत्। ताक्यये इपसम्बत्। जिक्कामध्ये स्पर्ध-सम्बत्। जिक्कामध्ये स्पर्ध-सम्बत्। जिक्कामध्ये स्पर्ध-सम्बत्। जिक्कामुले प्रबद्धम्बत्। तदेवं तत्तदिन्द्रयद्वारेण तिसं-स्वित्। जिक्कामुले प्रबद्धम्बत्। तदेवं तत्तदिन्द्रयद्वारेण तिसं-स्वित्। विद्ये विषये जायमाना सम्बत् चित्तस्वीकायतायां हेतु-भवित, श्वस्ति योगस्य फलमिति योगिनां समाश्वासे।त्यादनात्॥॥ हथ्॥

एवंविधमेवापायान्तरमाइ।

### विशोका वा ज्योतियाती॥ ३६॥

प्रवित्तिक्ता वित्तस्य स्तितिनिविश्वितीति वाक्यभेषः । क्योतिःग्रन्थेन सालिकः प्रकाग उच्यते, स प्रमस्तो भ्रयानित्रयवां स्व विद्यते
यस्याः सा 'क्योतिम्रती', प्रवृत्तिः । 'विश्वोका' विगतः सुख्यस्यसत्ताभ्यासवस्ताच्छोको रजःपरिणामो यस्याः सा, चेतसः स्थितिनिविश्विनी । श्रयमर्थः इत्पद्मस्युटमध्ये प्रशान्तकस्रोसचीरोद्धिप्रस्थं
वित्तसन्तं सक्यावयतः प्रभ्वाखोकात् सर्व्यवन्तिपरिचये चेतसः स्थैर्यसुत्पद्यते ॥ ३ ६ ॥

खपायान्तरप्रदर्भनदारेण सम्प्रज्ञातस्य समाधेर्व्विषयं दर्भयति । वीतरागविषयं वा स्वित्तं ॥ ३०॥

मनमः स्थितिनिबन्धनं भवतीति वाक्यत्रेषः। 'वीतरागः'

परित्यक्तविषयाभिखाषः, तस्य यत् 'चित्तं,' परिचतक्केश्चं तदासमनी-कृतं, चेतमः स्थितिहेतुर्भवति ॥ ३७ ॥

एवंविधमेवापायान्तरमाइ।

### खप्र-निद्रा-ज्ञानावलम्बनं वा ॥ ५८ ॥

प्रत्यसमितवाह्वोन्द्रियहत्त्रेमेनोमाचे श्वेव यच भे ाकृत्वमात्मनः सः 'खप्तः'। 'निद्रा' पूर्ध्वीक्तसचणा" । तदासम्बनं खप्तासम्बनं, निद्रा-सम्बनं वा 'द्यानं', श्वासम्बरमानं, चेतसः स्थितं करेति॥ ६८॥ नामाद्यत्वात् प्राणिनां यस्मिन् किसंस्थिदस्तिनं योगिनः श्रद्धाः भवति। तस्य धानेनापि भवतीष्टसिद्धिरिति प्रतिपादयितुमाह।

### यथाभिमतथ्यानादा ॥ ३८॥

यथाभिमते वसुनि वाह्ये चन्द्रादौ, श्रम्थन्तरे नाड़ीचक्रादौ वा भाव्यमाने चेतः खिरं भवति ॥ ३८॥

एवसुपायान् प्रदर्शः फलप्रदर्शनार्थमार ।

# परमाणु-परममहस्वान्तो ऽस्य वश्रीकारः ॥ ४०॥

एभिर्पायैश्वित्तस्य स्थैयं भावयता योगिनः स्रस्मविषयभावना-दारेण परमान्यन्तः 'वश्रीकारः' श्रप्रतिघातरूपः, जायते, कचित् परमाणुपर्यन्ते स्रस्मे विषयेऽस्य मने। न प्रतिइन्यत इत्यर्थः । एवं स्यूलमाकाशादिपरममइन्तपर्यन्तं भावयता न कचित् चेतसः प्रतिघात उत्पद्यते सर्वेत्र स्वातन्त्रं भवतीत्यर्थः ॥ ४०॥

पूर्वमेवाक्तालचार्यति म पुन्तकपाठः ।

<sup>†</sup> स्थिरीभवतीति ह पुक्तकपाँठः। चैतःस्थितिभैवतीति म पुक्तकपाठः।

एवमेभिरपायैः संक्षतस्य चेतसः कीहृगूणं भवतीत्वाह । श्रीणवृत्तोर्गभजातस्येव मणेर्यहीत्य-यहण-याद्योषु तत्स्थ-तद्ज्जनतासमापत्तिः॥ ४१॥

चीणा दृत्तया यस्य सः 'चीणदृत्तः', तस्य, 'ग्रहीद्य-ग्रहण-ग्राह्मेषु' त्रात्मेन्द्रिय-विषयेषु, 'तत्स्य-तद्भ्यनतासमापित्तः', भवित । 'तत्स्यलं' तन्ने विषयस्य भाव्य-मानस्येवात्कर्षः। तथाविधा 'समापित्तः' तद्रूपपरिणामा भवतीत्यर्थः। दृष्टान्तमाद्दः। 'त्रमिजातस्येव मणेः', दित यथा 'त्रभिजातस्य' निर्भेषस्य, स्मिटिकमणेः, तत्तद्रूपात्रयवग्रात्तत्तद्रूपतापित्तः। एवं त्रभिजातस्य निर्मेषस्य, तत्तद्रूपात्रयवग्रात्तत्तद्रूपतापित्तः। एवं त्रभिजातस्य निर्मेषस्य तत्तद्रूपत्रश्रयवग्रात्तत्तद्रूपतापित्तः। एवं त्रभिजातस्य निर्मेषस्य तत्तद्रूपत्रश्रयवग्रात्तत्त्रद्रूपतापितः। यद्यपि ग्रहीद्य-ग्रहण-ग्राह्मेष्वित्युक्तं, तथापि अमिकाक्रमवग्रात् ग्राह्म-ग्रहण-ग्रह्मेद्र्यित वाद्भ्यं। यतः प्रथमं ग्राह्मित्रष्ट एव समाधिस्तते। ग्रहणनिष्ठस्तते।ऽस्मितामात्रक्ष्ये। ग्रहीद्यनिष्टः, केवलस्य पुरुषस्य ग्रहीतु-भाव्यलासभावात्। ततस्य स्त्रूलस्यस्यग्रह्मोपरक्तं वित्तं तत्र समापस्रं भवितः। एवं ग्रहणे ग्रहीतिरं च समापन्नं वाद्भयं॥ ४९॥

द्दानीमुक्ताया एव समापत्तेश्वतुर्व्विधभेदमाइ\*।

शब्दार्थ-ज्ञान-विकस्पैः सङ्गीर्शा सवितर्का ॥ ४२ ॥

त्रोचेन्द्रियग्राह्मः स्कोटरूपे। वा 'श्रव्ः' । 'श्रर्थः' जात्मादिः । 'ज्ञानं' सत्तप्रधाना बुद्धित्रत्तिः । 'विकन्पः' उक्तस्वचणः । तैः 'सङ्गीर्णा',

<sup>\*</sup> चतुर्विधलमाहेति c पुक्तकपाठः।

यस्थानेते प्रम्हादयस्त्रयः परस्पराध्याचेन विकस्परूपेण प्रतिभासन्ते, गारितिप्रब्दः, गौरित्यर्थः, गौरितिश्वानं, इत्यनेनाकारेण सा 'सवितर्का', समापत्तिरित्युच्यते ॥ ४ २ ॥

क्षमस्चणविपरीतां निर्वितकामार ।

स्मृतिपरिश्रुद्धे। स्वरूपश्रन्येवार्यमाचनिर्भासा नि-र्व्वितर्का ॥ ४३ ॥

ब्रद्धार्थस्यतिप्रविषये, प्रत्युदितस्यष्ट्याद्वाकारप्रतिभाषितया न्यग्-भूतज्ञानवन्तेन 'ख्राह्मपूर्या द्व', 'निर्व्वितर्का', यमापितः॥॥ ३॥ भेदान्तरं प्रतिपादिवतुमाद ।

रतयैव सविचारा निर्व्विचारा च स्वत्रसविषया व्या-स्थाता ॥ ४४ ॥

'एतसैव' सिवतर्कया निर्व्वितर्कया च समापत्त्या, 'सिवचारा निर्वि-चारा च व्यास्थाता'। कीदृष्टी 'स्रस्मविषया' स्रस्मान्त्रमानेन्द्रिसादिः । विषयो यसा सा तथाक्षा। एतेन पूर्विस्थाः स्त्रूखविषयन्वं प्रतिपादितं भवति, सा हि महास्त्रताखम्बना श्रन्दार्थ-श्चान-विकस्पसहितत्वेन तद्रहितलेन च्रे। देशकाख्यसीद्यविक्षत्रः स्त्रसोऽर्थः प्रतिभाति यस्यां सा 'सिवचारा'। देशकास्थर्मादिरहिता धर्मिमानतथा

<sup>🍍</sup> समापत्तिबच्चत इति 🗵 पुत्तवपाठः ।

<sup>†</sup> ज्ञानांग्रत्वेनेति म मुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> तन्मात्रानाः करवमिति म प्रात्वपाठः।

<sup>§</sup> ग्रव्दार्थ-विकल्पविषयत्वेन ग्रव्दार्थ-विकल्परहितत्वेनेति H पृक्तकपाठः।

सूचोऽर्थसन्ताचेन्द्रियक्षः प्रतिभाति यखां सा 'निर्विचारा'। प्रसा एव सूचाविषयाः ॥ ४४ ॥ किं पर्यमाः सूचो विषय रत्यादः।

## स्र्ह्मविषयत्वचािक्कपर्य्यवसानं ॥ ४५ ॥

सविचार-निर्विचारयोः ममापत्त्योर्थत् 'स्रुक्षविषयलं', उन्नं। न कचित्तीयते न वा किञ्चित्तिङ्गयति गमयतीति 'त्रिलङ्गं' प्रधानं, तत्पर्थनं स्रक्षविषयलं। तथा हि गुणानां परिणामे चलारि पर्वाणि, विश्वष्टलिङ्गं, श्वविश्वष्टलिङ्गं, खिङ्गमानं, श्रिक्षङ्गञ्चेति। विश्विष्टलिङ्गं भूतानि। श्रविश्विष्टलिङ्गं तन्त्रानेन्द्रियाणि। खिङ्गमानं बुद्धिः। श्रविङ्गं प्रधानमिति। नातः परं स्रक्षमस्तीत्युकं भवति॥ ४ ५ ॥ णतासां समापन्तीनां प्रकृते प्रयोजनमारः।

ता एव\* सवीजः समाधिः ॥ ४६ ॥

'ता एव' उन्नखचणाः समापत्तयः, सद वीजेन श्राखम्बनेन वर्त्तत इति 'सवीजः' सम्प्रज्ञातः समाधिः, इत्युच्यते, सर्व्यासां सा-सम्मनतात्॥ ४६॥

श्रधेतरासां समापत्तीनां निर्व्धितारफखकलात्<sup>†</sup> निर्व्धितारायाः फखमारः।

निर्व्धिचारवैशारखे ऋध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 'निर्व्धिचारलं व्याख्यातं। 'वैशारचं' नैर्बद्धं। स्वतिर्का स्टूख-

सूत्रे टीकायाच्च रता रविति E पुक्तकपाठः ।
 निर्विचाराचाः प्रकलाहिति E पुक्तकपाठः ।

विषयामपेच्य निर्धितर्कायाः प्राधान्यं। तते।ऽपि स्रक्षविषयायाः सविचारायाः। तते।ऽपि निर्ध्विकच्यक्पाया निर्ध्विचारायाः। तत्यासुः निर्ध्विचारायाः प्रक्रष्टाभ्यासवमात् 'वैमारचे' नेर्सेच्ये सित, 'म्रध्यात्म-प्रसादः', समुपजायते, चित्तं क्षेत्रवास्याग्यं भवति। एतदेव चित्तस्य वैमारचं, यत्स्वितौ दार्द्यं॥ ४ ७॥ तस्मिन् सित किं भवतीत्यादः।

#### ऋतमारा तच प्रजा॥ ४८॥

"स्तं" सत्यं विभक्तिं कदाचिद्पि न विपर्ययेणाच्छाद्यते, सा 'स्तिभारा', 'प्रज्ञा', तिसान् सित, भवतीत्यर्थः। तसाच प्रज्ञालोकात्<sup>‡</sup> सर्वे यथावत् पर्यन् योगी प्रकृष्टं योगं प्राप्नोति ॥ ४ म ॥

श्रयाः प्रज्ञान्तरादु वैज्ञच्यमाद ।

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्॥ ॥ ४८॥

'शुतं' त्रागमज्ञानं, 'त्रनुमानं' उक्तस्त्वर्णं, ताभ्यां या जायते प्रज्ञा सा सामान्यविषया । न दि ब्रब्ट्सिङ्गयोरिन्द्रियवदिश्रेषप्रतिपन्तौ सामर्थं। द्वयं पुनर्निर्व्विचारवैशारद्यससुपेता॥ प्रज्ञा ताभ्यां विस्तवस्ता

<sup>\*</sup> तस्या चापीति B पुस्तकापाठः।

<sup>†</sup> प्रज्ञन्थासनकादिति B पुक्तकपाठः ।

<sup>‡</sup> तस्यास्य प्रज्ञाया इति म युक्तनपाठः।

श्रीतानुमानप्रज्ञाभ्यां सामान्यविषया इति ॥ पुक्तकपाठः। परनवयं न समीचीनः।

<sup>∥</sup> निर्विचारवैग्रारद्यसमुद्भवेति B, E पुक्तकपाठः।

विशेषविषयलात्। ऋखां हि प्रश्वायां स्रस्म-व्यवहित-विप्रक्रष्टानामिप विशेष: स्फुटेनैव रूपेण प्रतिभासते। श्रतसाखां हि प्रश्वायां येागिना पर: प्रयत्न: कर्मव्य इत्युपदिष्टं भवति॥ ४८॥

त्रस्याः प्रज्ञायाः फलमार ।

तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५०॥

तया प्रज्ञया जनितः यः 'संस्कारः,' सेाऽन्यान् युत्यानजान् समाधिजांस्य संस्कारान् प्रतिवधाति, स्वकार्य्यकरणाचमान् करो-नीत्यर्थः। यतस्तत्त्वरूपतया तया जनिताः संस्कारा बस्तवत्वात् श्रतत्व-रूपप्रज्ञाजनितान् संस्कारान् बाधितं श्रक्तुवन्ति । श्रतस्तासेव प्रज्ञा-मभ्यसेदित्युक्तं भवति ॥ ५०॥

एवं सम्प्रज्ञातसमाधिमभिधायासम्प्रज्ञातं वकुमाइ।

तस्यापि निरोधे सर्व्वनिरोधानिवीं समाधिः॥॥ ५१॥

'तस्यापि' सम्प्रज्ञातस्यापि, 'निरोधे' प्रविसये, सित, 'सर्व्वासां' चित्तवृत्तीनां, स्वकारणे प्रविसयाद्या या संस्कारमाचा वृत्तिक्देति, तस्यां तस्यां नेति नेति केवसं पर्युद्सनात् 'निर्व्वीजः समाधिः', श्राविभवति। यस्मिन् सित पुरुषः स्वरूपमाचनिष्ठः ग्राह्यो भवति॥ तद्वाधिकृतस्य योगस्य सत्त्वणं, चित्तवृत्तिनिरोधपदानाञ्च या-

<sup>\*</sup> तत्त्वज्ञानसमाधिजांचिति F पुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> पर्यदर्शनादिति B पुक्तकपाठः ।

<sup>‡</sup> खरूपमाचप्रतिष्ठ इति B पुरतक्पाठः।

स्थानं, सभ्यास-वैराग्यस्तरणं, तस्थापायदयसः , सरूपं भेदश्वाभिधाय सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातभेदेन योगस्य सुस्थासुस्थभेदसुक्का योगाभ्यास-प्रदर्भनपूर्वकान् विसारेणोपायान् प्रदर्भ सुनमोपायप्रदर्भनपरतया दैश्वरस्य स्वरूप-प्रमाण-प्रभाव-वाचकापासनाक्रम-तत्प्रसानि निर्णीय चित्तस्य विचेपांस्तरस्भुवस्य दुःसादीन् विसारेणः च तन्प्रतिषेधोपा-यानेकतन्त्राभ्यासमैश्यादीन् प्राणायामादीन् सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातपूर्व-रङ्गस्रतविषयवतीप्रद्यत्तिरित्यादीनास्थायोपगंदारदारेणः समापत्तीः सल्वणाः फलपदिताः स्वस्वविषयपदिताश्वोक्ता सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञा-तयोद्यस्यस्यस्यस्यस्य स्वीजपूर्वका निर्वीजः समाधिरभिद्यि दति व्याकते। योगपादः ।। ५१॥

द्गति श्रीमद्दाराजाधिराजश्रीभोजदेविवरिचतायां राजमार्चछा-भिधायां पातश्रवयोगशास्त्रवृत्तौ योगपादः प्रथमः ॥ ॰॥

<sup>&</sup>quot; अभ्यास-वैराग्योपायदकहोदि B पुस्तकप्राठः।

<sup>†</sup> बच्चमानसंदिता हित B प्रसम्बद्धः।

<sup>‡</sup> बाखाता देशबाद इति E पुकासपातः।

### ऋय दितीयः पादः।

ते ते दुष्पापयागर्द्धिसङ्ख्ये येन दर्धिताः। जपायाः स जगनायस्याचेऽस्त प्रार्थिताप्तये॥ १॥

तदेवं प्रथमे पादे समाहितिचित्तस्य सोपायं योगमिभधाय युत्यितिचित्तस्यापि कथसुपायाभ्यासपूर्व्यको योगः साध्यतासुपयातीति तत्साधनानुष्ठानप्रतिपादनाय कियायोगमाइ।

### तपः-स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः॥ १ ॥

'तपः' श्रास्तामारोपिद्धं रुष्क्रं चान्त्रायगादि । 'खाध्यायः' प्रणवपूर्वीणां मन्त्राणां जपः । 'ईश्वरप्रणिधानं' सर्वेकियाणां तस्मिन् परमगुरौ फलनिरपेचतचा समर्पणं । एतानि कियायोग इत्युच्चते ॥९॥ स किमर्थ दत्यत श्राष्ट ।

# समाधिभावनार्थः क्लोशतनूकरणार्थे ॥ २ ॥

'क्केशाः' वच्छमाणाः । तेषां 'तमूकरणं' खकार्यकरणप्रतिसन्धः । 'समाधिः' जक्कखणः । तस्य 'भावना' चेतसि पुनःपुनर्नियेश्वनं । सः 'श्रर्थः' प्रयोजनं यस्य स तथोकः ॥ एतदुक्तं भवति । एते तपः-प्रस्तयोऽभ्यस्यमानास्यान्तगतानविद्यादीन् क्केश्वान् श्रिष्यिखीकुर्यन्तः समाधेक्पकारकतां भजन्ते । तस्मात् प्रथमतः क्रियायोगावधानपरेण योगिना भवितयमित्युपदिष्टं ॥ १ ॥

क्रेयतमूकरकार्चमित्युकंतप के क्रेया द्रत्यत प्राइ।

# श्रविद्याऽस्मिता-राग-देषाभिनिवेशाः पश्च क्षेशाः॥॥ ३॥

'क्केशाः' श्रविद्यादयो वस्थमाणलचणाः पञ्च। ते बाधनालचणं परितापमुपजनयन्तः क्केश्रश्रब्दवाच्या भवन्ति। ते हि चेतिस प्रवर्त्त-मानाः संसारलचणं गुणपरिणामं द्रढयन्ति ॥ ३॥

सत्यपि सर्वेषां तुन्धे क्षेत्रवे मूलस्ततवादविद्यायाः प्राधान्यं प्रति-पादयितुमारः।

### श्रविद्या श्वेचमुत्तरेषां प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नोदाराणां॥ ॥ ४॥

'श्रविद्या' मोद्यः, श्रनात्मन्यात्माभिमान इति यावत्। सा 'चेत्रं' प्रस्वत्मिः, 'उत्तरेषां' श्रस्मितादीनां प्रत्येकं प्रसुप्तादिभेदेन चतुर्विधानां। श्रते। यचाविद्या विपर्ययञ्चानद्भण श्रियिखी भवति, तच क्रिश्चानां श्रस्मितादीनां ने द्विवो दृश्यते, विपर्ययञ्चानसङ्गावे च तेषासुद्भवदर्शनात् स्थितमेव मूखलमविद्यायाः । 'प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नोदा-राणां', इति तच ये क्रिश्चास्थित्तास्मीं स्थिताः प्रवेधिकाभावे स्वकार्यं नारभन्ते, ते 'प्रसुप्ताः', इत्युच्यते। यथा बाल्यावस्थायां। बालस्य हि वासनाद्भेण स्थिता श्रिप क्रिश्चाः प्रवेधिकसद्यायां। बालस्य हि वासनाद्भेण स्थिता श्रिप क्रिश्चाः प्रवेधिकसद्यायां नाभियास्थने। ते 'तनवः', ये स्वस्वप्रतिपचभावनया श्रिधिखीक्ततकार्यक्षम्यादन्त्रम्यां वासनाविश्वषत्या चेतस्थवस्थिताः प्रभुतां सामग्रीमन्तरेष

<sup>\*</sup> संस्कारबच्चामिति B पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> स्थितमेवं मूजमविद्याया इति B पुस्तकपाठः।

<sup>‡</sup> खबेाधकसङ्कार्यभावेनेति B, C युक्तकपाठः।

#### ERRATA.

#### (Sanskrit.)

```
line 1 for सत्यक्तिमः read सित्यक्तिमिः
Page 2
                                         परिकामा थाँ
                       परिकामाय
                1
      5
                                         विषया
                3
                        विभया
      8
                                    •••
                                         भावमा
                        सावना
     10
               14
                                    27
                                          चडानि
                        चडानि
                2
     11
                                          सरीह
                        स्रचीत
     12
                        नामच
     13
                                          निरोध
                        निराध
     "
                                           चामयाः
                        चग्रयाः
                 1
     16
                                           स्यान
                        स्थान
             6-11
     19
                                          यद्वाधात्
                        यदाधात्
               10
     20
                                           जीयमा नः
                        जीयमाचः
               I5
      22
                                          संवित्
                         सम्मित्
      23
           4,5,6,7
                                           पर्माखनः
                16
                         परमान्ननः
      24
                                           जलं तत् चित्रपर्यवसावे।
                         चत्तं।
                 5
      27
                             ( English.)
                                 read
            line 11 for fo
  Page 2
                                        phrase
                          word
                 30
       11
                                   22
                      "
                                        conducive.
                  1
                          cive
       17
                                   "
                                        thumb
                          thum
       43
                 25
```

#### F पुत्तकपाठः ।

- ‡ मिर्च्याचानरूपायामविद्यायामिति B, C, E पुत्तकपाठः ।
- 🖇 चतस्मिंक्तदिति प्रतिभास इति 🛦 पुक्तकपाठः ।

5

3

- सस्तारतच्यामात ४ पुत्तकपाठः ।
   स्थितमेवं मूलमिवद्याया इति ४ पुत्तकपाठः ।
   सबेधकसङ्कार्थभावेनेति ४, ८ पुत्तकपाठः ।

न स्वकार्यंमारश्रं चमाः। यथाभ्यासवता हि योगिनः। ते 'विक्कितः', ये नेनिष्द् बस्तवता क्षेत्रेनाभिश्वतत्रक्रयसिष्ठनि । यथा देवावस्त्रायां रागः, रागावस्त्रायां वा देवः। न द्मनयोः परस्परिविद्धयोर्युगपत् सम्भवाऽस्ति। ते 'उदाराः', ये प्राप्तसहकारिषिन्नधयः स्वं स्वं कार्यमिनिर्वर्त्तयनि । यथा सर्वदेव योगपरिपन्थिनो युत्यानद्गायां । एषां प्रत्येकं चतुर्विधानामि मूस्वश्वतत्वेन स्वितायविद्याऽन्ययिवेन प्रतीयते। न हि कचिदिप क्षेत्रानां विपर्ययान्ययनिर्पेचक्षपाणां सक्षप्रमुपस्थते। तस्त्राञ्च मिय्याश्वतायामविद्यायां सम्यक्ज्ञानेन निवक्तितायां दग्धवीजकस्पानां एषां न कचित् प्रराहोऽस्तीति अविद्यानिमक्तसविद्यान्ययस्थेषां निस्रीयते। त्रतः सर्वेऽप्यविद्यायप्रदेशभाजः। सर्वेषाञ्च क्षेत्रानां चिक्तविचेपकारितात् योगिना प्रथममेव तदुक्केदे यकः कर्त्तय इति ॥ ४ ॥

त्रविद्याया सत्त्रणमाद ।

श्रनित्याशुचि-दुःखानात्मसु नित्य-शुचि-सुखात्म-स्थातिर्विद्या ॥ ५ ॥

श्रतसिंसत्प्रतिभासः १ 'श्रविद्या', इति श्रविद्यायाः सामान्यस्त्रणं। तस्या एव भेदप्रतिपादनं। 'श्रनित्येषु' घटादिषु, नित्यत्वाभिमानः

<sup>\*</sup> ख्रुत्पादनद्रशायामिति B पुस्तकपाठः ।

<sup>†</sup> विपर्थयात्रैरपेन्नाबामिति B, E। विपर्थासान्वयनिरपेन्नाबामिति F पुन्तकपाठः।

İ मिथाज्ञानरूपायामविद्यायामिति В, С, E पुत्तकपाठः।

<sup>🖇</sup> चतस्मिंत्तदिति प्रतिभास इति 🛦 पुत्तकपाठः ।

श्रविद्येखुश्वते । एवम् 'श्राइचिषु' काचाहितु, इइचिवाभिमानः । 'दुःखेषु' च विषयेषु, सुखनाभिमानः" । 'श्रनातानि' श्ररीरे, श्राता-साभिमानः । एतेनापुखे पुद्यक्षमाऽनर्थे चार्यक्षमा व्याख्यातः ॥ ५ ॥ श्रक्षितां व्याख्यातुमाइ ।

# हग्दर्भनशक्त्योरेकात्मतैवास्मिता॥ ६॥

'दृक्षिताः' पुरुषः । 'दर्शनम्निः' रजस्ते स्थामनिभस्तः । सालिकः परिषामाऽन्तः करण्ड्यः । तयोभी ग्रयभोकृत्वेन जडाजडलेन-षात्यन्तं भिन्नयोः 'एकताभिमानः 'त्रस्तिता', रत्युच्यते । यथा प्रकृतिर्वस्तुतः कर्त्तृत-भोकृत्वरितापि कर्त्यदं भोक्काद्दमित्यभिमन्यते, साऽयमस्मितास्त्रो विपर्थासः क्षेत्रः ॥ ६ ॥

रागस्य सन्तर्माइ।

### सुखानुशयी रागः ।। ७॥

सुखमनुष्रेते इति 'सुखानुष्रयी', सुखज्ञस्य सुखानुसृतिपूर्व्यकः सुख-साधनेषु त्रव्याद्भपो गर्द्धः 'रागसंज्ञः॥ क्षेषः॥ ७॥

देवस्य सचणमाद ।

### दुःखानुश्यी देषः॥ ८॥

- \* सुखाभिमान इति B, C, E पुस्तकपाठः।
- † चात्माभिमान इति B, C, E पुस्तक्याठः।
- ‡ रजसमोभ्यामनभिधान इति B, E पुस्तकपाठः।
- 🦠 सुखानुष्रया राग इति B, C, E पुस्तकपाठः।
- ∥ गर्बी रागसंज्ञक इति B, E प्रसक्तपाठः।
- ¶ दुःखानुशयो देव इति B, C, E पुस्तकपाठः।

'दु:खं' जनस्वणं। \* तद्भिश्चयः तदमुखृतिपूर्व्यकः तसाधनेव्यम-भिषयता योऽयं निन्दात्मकः । यः 'देवलचणः क्षेत्रः ॥ पः॥ त्रभिनिवेत्रयः सम्बन्धमार्ः।

# खरसवाची विदुषोऽपि तम्बनुबन्धोऽभिनिवेशः ।॥ १॥

पूर्वजनानुभृतमरणदुःखानुभववाधनादखात् । भयक्ष्यः समुपजा-यमानः त्ररीरविषयादिभिर्मम विधागो माभूदित्यन्तदं त्ररीरानुबन्ध-क्ष्यः सर्व्यखेवाक्तमेत्रं द्वापर्यम्तं । निमित्तं विना प्रवर्त्तमानः 'त्रभिनि-वेत्राख्यः क्षेत्रः । तदेवं युत्यानस्य क्षेत्रात्मकलात् एकाग्रताभ्यासेन\*\* प्रथमं क्षेत्राः परिहर्त्तवाः ॥ ८ ॥

न चाजातानां तेषां परिहारः श्रकाः कर्त्तुमिति तज्ज्ञानाय तेषां उद्देशं चेत्रं विभागं सज्ज्णं । चाभिधाय म्यूचसूच्यभेदभिन्नानां तेषां प्रहाणापायविभागमाह्म ।

### ते प्रतिप्रसवद्याः स्वक्षाः ॥ १० ॥

- 🝍 प्रतिकूलकचाबमिति В, С, Е पुक्तकपाठः।
- † खनभिक्तसता या निन्दा इति 🗈 पुक्तकपाठः ।
- ‡ स्वभिनिवेद्यमाहिति 🛚 पुक्तकपाठः।
- े तथा रूढोऽभिनिवेग्र इति ८ पुक्तकापाठः। खयमेव पाठे। भाष्य-कारेक भूतः।
- ॥ पूर्वजन्मानुभवमरखदुःखानुभववासनावसादिति H पुक्तकपाठः ।
- ¶ सर्वस्यैवाक्तते ब्रह्मपर्य्यन्तमिति H पुस्तकपाठः।
- \*\* एकाग्रताभ्यासकामेनेति C, E, पंक्तकपाठः।
- 🝴 विभाग**नदाग**मिति E पुस्तकायाठः ।
- **♯ प्रहर्योपायमाहेति** В, С, Е प्रसक्तपाठः।

ते 'स्रक्षाः', क्षेत्राः, चे वासनारूपेषाविस्ता न वृत्तिरूपं\* परिषाममारभने । 'ते', 'प्रतिप्रस्वेन' प्रतिस्तिमपरिषासेन, 'हेचाः' त्यक्तव्याः । स्तकारणास्मितायां क्षतार्थं स्वासनं वित्तं यदा प्रविद्धं भवति, तदा कुतस्तेषां निर्मूसानां सस्भवः ॥ १०॥

खूसानां दानापायमाद ।

## ध्यानहेयास्तद्ष्टत्तयः॥ ११॥

तेषां क्षेणनामार्थकाथीणां याः सुखदुःखने हात्मिकाः 'हत्त्वः', ताः, 'धानेनैव चित्तैकाग्रतासच्येन, 'हेयाः' हातवा द्रत्यर्थः । चित्तपरिकक्षीभ्यासमाचेयेव स्पूक्तवात् तासां निव्हत्तिभेवति, यथा वस्तादौ धनः स्पूत्तो मक्षः प्रचासनमाचेयेव निवर्त्तते । यस्त तच स्त्रसः स तैसीद्रपायेद्दनापनप्रस्तिभिरेव निवर्त्तयितुं प्रकाते ॥ ९९ ॥

एवं क्रेशानां तत्त्वमभिधाय कर्याश्रयस्थाभिधातुमार्।।

# क्षेत्रमूलः कर्माशयो दष्टादष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥

'कर्षात्रयः', इत्यनेन तस्य खरूपमभिद्दितं, यता वासनारूपास्थेव कर्षाणि। 'क्षेत्रमूलः', इत्यनेन कारणमभिद्दितं, यतः कर्षणां ग्राभा-ग्राभानां क्षेत्रा एव निमित्तं। 'दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः', इत्यनेन फलसुक्तं। श्रसिन्नेव जन्मनि श्रनुभवनीयः 'दृष्टजन्मवेदनीयः'?।

<sup>🍍</sup> खप्रवृत्तिरूपमिति В, Е पुत्तवपाठः।

<sup>†</sup> कर्माण्यमभिधातुमाहिति म पुक्कापाठः।

<sup>‡</sup> दुखवेदनीय इति B, E पुक्तकपाठः। जन्मवेदनीय इति C पुक्तकपाठः।

<sup>§</sup> दृष्टवेदनीय इति E पुक्तकपाठः । अन्मवेदनीय इति C पुक्तकपाठः ।

जमान्तरानुभवनीयः 'श्रदृष्टजमावेदनीयः'। तथाहि कानिषित् पृष्णानि कर्माणि देवताराधनादीनि तीव्रधंवेगेनैव क्वतानि दृष्टैव जमानि फर्जं जात्यायुर्भेगस्वर्णं प्रयक्कत्ति, यथा नन्दीस्रस्थ भगवसाहेसराराधन-वसादिहैव जमानि जात्यादयो विश्विष्टाः" प्रादुर्भूताः। एवमन्येषां विश्वामिषादीनां तपःप्रभावाच्चात्यायुषी। केषाश्चिच्चातिरेव, यथा तीव्रसंवेगेन दुष्टकर्मकृतां नद्धषादीनां जात्यन्तरपरिणामः, पर्वम्यास्य कार्त्तिवेयवने सतारूपतथां। एवं यस्तसमस्तरूपत्रेनं यथायोगं योज्यं॥ ११॥

द्रनानीं कसीात्रयस स्वभेदिभिन्नं फसमाद ।

# सित मूखे तिहपाका जात्यायुर्भीगाः॥ १३॥

'मूलं उन्नसचणाः क्षेत्राः, तेव्यनभिश्चतेषु' यसु, कर्मणां कुत्रसा-कुत्रसद्भाणां 'विपाकः' फसं, 'जात्यायुर्भेगाः' भवन्ति । 'जातिः' मनुव्यसादिः । 'त्रायुः' चिरकाशं ग्ररीरसम्बन्धः । 'भोगाः' विषयाः इन्त्रियाणि सुखदुःखर्यविष, कर्मकरणभावसाधनयुत्पन्था? भोग-श्रव्य । इदमन तात्पर्यं चित्तभूमो श्रनादिकासपश्चिताः कर्मवासना यथा यथा पाकसुपयान्ति, तथा तथा गुणप्रधानभावेन स्तिता जात्यायुर्भेगमस्चर्णं स्वकार्यमारभन्ते ॥ ९ १ ॥

<sup>\*</sup> नात्यायुर्भेगिविभिन्दा इति B, C, E पुन्तकपाठः।

<sup>†</sup> जतारूपा तथेति в, в पुस्तकपाठः।

<sup>‡</sup> यत्त्रसमत्त्रतेति В, Е पुत्तकपाठः।

५ नर्मनरबमावयुत्पचिति म पुत्तनपाठः।

जक्रानां कर्माप्रस्ते जात्यादीनां स्वकारणकर्मानुषारेण कार्य-कर्नुत्वमारः।

ते ह्वाद-परितापफलाः पुख्यापुख्यहेतुत्वान् ॥ १४ ॥

'झादः' सुखं, 'परितापः' दुःखं, झाद-परितापौ फले येषां 'ते' तथोक्ताः। 'पुष्यं' कुञ्चलं कर्मा, निद्दपरीतं 'चपुण्यं', ते पुष्यापुण्ये कारणे येषां तेषां भावस्तसात्। एतदुक्तं भवति, पुष्यकर्मार्था जात्यायुर्भेगा झादफलाः। त्रपुष्यकर्मारथाः परितापफलाः॥ १ ४ ॥ एतस्य प्राणिमात्रापेत्तया दैविध्यं, योगिनस्त सर्वे दुःखिमत्यादः।

परिणाम-ताप-संस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच सर्व्य दुःखमेव विवेकिनः ॥ १५ ॥

परिज्ञातक्षेत्रादिविवेकस्य परिदृश्यमानं सकलमेव भोगसाधनं सिविषस्यादस्यन्त्र 'दुःखमेव' प्रतिकृत्ववेदनीयमेवेत्यर्थः। यस्पादत्यन्ताभिजातः है योगी दुःखलेग्रेनाणुदिजते॥ । यथाऽचिपाचमूर्णातम्नुसर्धःमाचेकैव महतो पीडामनुभवति नेतरदङ्गं, तथा विवेकी स्वस्पदुस्वानुषङ्गेनाऽपिण विरञ्चते । कथमित्याद 'परिकाम-ताप-संस्कार-

पुख्यापुख्यकेतुपानात्वादिति E पुक्तकापाठः ।

<sup>†</sup> दुःखमेव सब्वें विवेकिन इति E पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> सविवाद्मवदिति 🛚 पुस्तकपाठः।

<sup>§</sup> यसादबन्ताभिज्ञात इति H पुत्तकपाठः।

<sup>∥</sup> दुःखलेग्रेनाम्यूदिजत इति B, E पुक्तकपाठः।

<sup>¶</sup> स्वस्पदुःखानुसम्बन्धेनाघीति ८ पुस्तकपाठः । सुखदुःखानुबन्धेनाघीति B, E पुस्तकपाठः ।

दुःखेः । विषयाणासुपभुज्यमानानां यथाययं गर्झाभिट द्वेस्तरप्राप्तिक्रतस्य दुःखस्यापिरहार्थालात् दुःखान्तरसाधनला चास्थेव दुःखस्यतेति
'परिणामदुःखलं । उपभुज्यमानेषु सुखसाधनेषु तत्प्रतिपत्थिनं पति
देषस्य सर्वदेवावस्थितलात् सुखानुभवकालेऽपि तापदुःखं दुष्परिहारमिति 'तापदुःखता। 'संस्कारदुःखलं स्वाभिमतानिभमतविषयसनिधाने सुखसंबित् दुःखसंविषोपजायमाना तथाविधमेव स्वचेने
संस्कारमारभते, संस्काराच पुनस्तथाविधसंविदनुभव रत्यपरिमितसंस्कारोत्पत्तिदारेण संसारानुच्छेदात् सर्वस्थैव दुःखलं। 'गुणहचितिरोधाच' इति, गुणानां सलरजस्तमसां या हत्त्रयः सुखदुःस्वभाइस्पाः परस्परमिभभाव्याभिभावकलेन विरुद्धा जायन्ते, तासां
सर्ववेव दुःखनिहत्तिमच्छते। एतदुकं भवति। ऐकान्तिकीं श्राह्यनिक्तीस्र दुःखनिहत्तिमच्छते। विवेकिन स्क्रस्पकारणचतुष्टयं
यावत् सर्व्ये विषया दुःखस्पतया प्रतिभान्ति। तस्नात् सर्व्यक्तर्मविपाको
दुःखस्प एकेशुकं भवति॥ ९ ५॥

तदेवसुक्त क्षेप्रय-कर्याष्यय-विपाकराष्ट्रेरविद्याप्रभवलात् श्रविद्यायास्य मिळ्याज्ञानरूपतया सम्यग्ज्ञानाच्छेद्यलात् सम्यग्ज्ञानस्य च समाध-नदेयोपादेयावधारणरूपलात्तदिभधानायादः ।

# हेयं दुःखमनागतं ॥ १६॥

<sup>\*</sup> तत्प्रतिबन्धनं इति E पुक्तकपाठः। तत्परिपश्चिनमिति C पृक्तकपाठः। † तदेवमुक्तस्थिति B, C, E पुक्तकपाठः। एतदेवमुक्तस्थ G पुक्तकपाठः।

भृतस्थातिकान्तलात् त्रनुभूयमानस्य च त्यकुमत्रस्थातात् त्रनान-तमेव गंगारदुःसं द्यातव्यमित्युकं भवति ॥ १ ६ ॥

हेयहेतुमाइ।

द्रष्टृ-हत्र्ययोः संयोगा हेयहेतुः ॥ १७ ॥

'द्रष्टा' चिद्रूपः पुरुषः । 'हृद्यं' बुद्धितन्तं । तथारिववेकस्थातिपूर्व्य-के। थोऽसौ 'संथोगः' भाग्यभोकृत्वेन सिन्नधानं, सः, 'हेयस्य' दुःसस्य गुणपरिणामरूपस्य संसारस्य, 'हेतुः' कारणं, तिन्नष्टस्था संसारिन-ष्टिन्तर्भवतीत्वर्थः ॥ ९७ ॥

द्रष्टृ-दृष्ययोः संयोग इत्युक्तं, तच दृष्यस्य खद्भपं कार्ये प्रयोज-

प्रकाश-क्रिया-स्थितिशीलं सृतेन्द्रियात्मकं भागा-पर्वगार्थं दृश्यं॥ १८॥

'प्रकाशः' सत्त्वस्य धर्मः । 'क्रिया' प्रवृत्तिक्पा रजसः । 'स्त्रितिः' नियमक्पा तमसः । ताः प्रकाशिक्षयास्त्रितयः 'श्रीलं' स्त्राभाविकं क्पं, यस तत् तथाविधं, इति खक्ष्पमस्य निर्द्धिः 'भूतेन्द्रियात्मकं', इति । 'भूतानि' स्यूलस्रक्षभेदेन पृथियादीनि गन्धतन्त्राचादीनि च । 'इन्द्रियाणि' मुद्धीन्द्रिय-कर्मान्तः करणभेदेन चिविधानि । जभय- मेतद् ग्राह्म-ग्रहणक्षं 'श्रात्मा' सक्ष्पाभिन्नः परिणामः, यस तत्

<sup>\*</sup> खतिकान्तत्वादिति H पुक्तकपाठः। निष्ट्रान्तत्वादिति E, C, प्र पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> इत्युक्तिमितीति । पुक्तकापाठः।

तथाविधं, इत्यनेन कार्यमस्थात्रं । 'भोगः' कथितस्वस्यः । 'श्वपवर्गः' विवेकस्थातिपूर्विका संसारनिष्टत्तिः । तौ भोगापर्वेगा 'श्वर्धः' प्रयो-सनं, यस तत् तथाविधं 'दृश्यं', इत्यर्थः ॥ ९ ८ ॥

तस्य च दृश्यस्य नानावस्थाक्षपपरिकामात्मकस्य देशस्येन ज्ञात-यालात् श्रवस्थाः कथथितुमादः।

## विशेषाविशेष-सिङ्गमाचासिङ्गानि गुरूपर्व्वाणि॥ ॥ १८॥

'गुणानां', 'पर्श्वाणि' श्रवस्थाविश्वेषास्तारः, ज्ञातयाः, रत्युपदिष्टं भवति। तत्र 'विश्वेषाः' महाभृतेन्त्रियाणि। 'श्रविश्वेषाः' तत्मात्रा-नःकरणे। 'सिङ्गमानं' बुद्धिः। 'श्रसिङ्गं' श्रव्यक्तं, रत्युक्तं\*। सर्वेष विगुणक्पस्थाव्यक्तस्थान्वयित्वेन प्रत्यभिज्ञानाद्वस्यं ज्ञातव्यवेन वेशमकाले स्वारि पर्वाणि निर्दिष्टानि॥ १८॥

एवं देयतेन दृश्वस्य प्रथमं ज्ञातवालात् तदवस्त्रासदितं व्यास्या-योपादेयं द्रष्टारं व्याकर्त्तुमाद्यं ।

# द्रष्टा दृशिमाचः मुद्रीऽपि प्रत्ययानुपद्धः॥ २०॥

'द्रष्टा' पुरुषः। 'दृष्टिमात्रः' चेतनामात्रःः। मात्रग्रहणं धर्मि-धर्ममित्रासार्थं। केचिद्धि चेतनामात्मने। धर्ममित्मन्ति। सः 'इउद्धो-

<sup>\*</sup> इत्युक्तं भवतीति B, E पुस्तकपाठः।

<sup>†</sup> वक्तमाहेति C, E पुत्तकपाठः।

I चेतनमात्र इति E पुत्तकपाठः।

ऽपि' परिणामिलाद्यभावेन खप्रतिष्ठोऽपि, 'प्रत्ययानुपम्मः'। 'प्रत्ययाः' विषयोपरकानि ज्ञानानि, तानि 'त्रनु' त्र्य्यवधानेन प्रतिसंकामाद्य-भावेन, पम्मति । एतदुक्तं भवति । जातविषयोपरागायामेव बुद्धी सन्निधानमाचेणैव पुरुषस्य द्रष्टुवमिति॥ २०॥

म एव च भोक्तेत्वाइ।

### तदर्थ एव \* हम्यस्यात्मा ॥ २१ ॥

'दृष्यस्य' प्रागुक्तस्वणस्य, 'त्रात्मा' यत् स्वरूपं, सः 'तदर्थः' तस्य प्रत्यस्य भोकृत्वसम्पादानं नाम स्वार्थपरिद्यारेण प्रयोजनं । न हि प्रधानं प्रवर्त्तमानमात्मनः किञ्चित् प्रयोजनमपेन्य प्रवर्त्तते, किन्तु पुरुषस्य भोकृत्वसम्पादनायेति ॥ १९॥

यद्येवं पुरुषस्य भोगसम्पादनसेव प्रयोजनं , तदा श्रि सम्पादिते तिसांसिक्षण्योजनं विरत्यापारं स्थात् , तिसांस परिणामप्रत्ये प्रद्धलात् सर्वे द्रष्टारे। बन्धरिहताः स्थः । ततस्य संसारे स्विद्धरे दिलामद्भादः ।

# क्रतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसर्व्वसाधारणत्वात्। ॥ २२॥

यद्यपि विवेकस्थातिपर्थमात् भोगसम्पादनात् कमपि 'क्रतार्थं', पुरुषं, 'प्रति', 'तत्', 'नष्टं' विरतव्यापारं, तथापि 'सर्व्यपुरुषसाधा-

<sup>🕈</sup> स तदर्थ स्वेति В, Е पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> भागं सम्पादयामीतीति 🖟 🖽 पुत्तकपाठः ।

<sup>🗓</sup> यदिदं पुरुषस्य भागसम्पादनं तदेव प्रयाजनमिति В, Е पृक्तकपाठः।

<sup>§</sup> तदानीमिति B, E पुक्तकपाठः।

रणलात् श्रन्यान् प्रति 'श्रनष्टव्यापारं श्रवतिष्ठते"। श्रतः प्रधानस्य सकसभोकृषाधारणलात् न कदाचनापि विनाशः, एकमुक्ती वा न सर्व्यमुक्तिप्रसङ्ग दृत्युक्तं भवति॥ २२॥

दृश्य-द्रष्टारी वास्वाय संयोगं वास्वातुमाइ।

# ख-खामिश्रक्त्योः खरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥

कार्यदारेणास्य सचणं करोति। 'सम्मितः' दृश्यस्य स्वभावः।
'स्वामिम्नितः' द्रष्टुः स्वरूपं। तथार्दयोरिप संवेद्य-संवेदकलेन यवस्थितयोयी 'स्वरूपोपस्थिः', तस्याः कारणं यः 'संयोगः', स च
सद्यक्रभोग्य-भोकृभावस्वरूपात्रान्यः। न दि तथोर्नित्ययोर्थापकयोस्य
स्वस्वरूपादितिरिकः कश्चित् संयोगः। यदेव भोग्यस्य भाग्यनं,
भोकृष्य भोकृत्वं श्रनादिसिद्धं स एव संयोगः॥ २३॥

तस्रापि कारणमाइ।

# तस्य हेतुरविद्या<sup>‡</sup> ॥ २४ ॥

या पूर्वे विपर्यासात्मिका मेाइइपा 'त्रविद्या', व्याख्याता, सा 'तस्य' त्रविवेकस्थातिइपस्य संयोगस्य, कारणं॥ २४॥ इयं दानिकयाकर्मीत्यते किम्पुनसद्धानिमत्याद्दे ।

ग्राम्यापारमवितस्रत इति A पुक्तकपाठः ।

<sup>†</sup> न कदाचिदपीति В, Е पुक्तकपाठः। न कथस्विदपीति С पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> चास्य हेतुरविद्येति B, E पुक्तकपाठः । तस्य हेतुईं यमविद्येति G पुक्तकपाठः । परनवीदश्रपाठस्य सप्तखादश्रपुक्तकेष्वसन्तात् भाय्यक्त-दनुद्भुतलाच न समीचीनलं ।

<sup>§</sup> किं पुँनर्हानमित्वाहेति B, E पुत्तकपाठः।

### तदभावात् संयागाभावा हानं तहुकेः कैवल्यं ॥ ॥ २५ ॥

'तसाः' श्रविद्यायाः स्वरूपविद्द्वेन सम्यग् श्वानेने त्यू स्तितायाः, योऽयं 'श्रभावः', तस्तिन् सित, तत्कार्यस्य 'संयोगस्य', श्रपि 'श्रभावः', तत् 'द्दानं द्रयाच्यते । श्रयमर्थः नैतस्य मूर्णद्रस्यवत् परित्यागा युज्यते, किन्तु जातायां विवेकस्थाताविवेकस्थाति- निमित्तः संयोगः स्वयमेव निवर्त्तत दति तस्य द्दानं । यदेव च संयोगस्य द्दानं 'तत्', एव नित्यकैत्रस्थापि पुद्दस्य 'कैवस्थं', व्यप- दिश्यते । तदेवं संयोगस्य स्वरूपं कारणं कार्यश्वाभिद्दितं ॥ १ ५ ॥

श्रय दानापायकथनदारेण उपादेयकारणमाद ।

# विवेकस्थातिरविश्ववा इानोपायः ॥ २६ ॥

त्रन्ये गुणाः त्रन्यः पुरुष इत्येवंविधस्य 'विवेकस्य', 'स्थातिः' प्रस्था, सा 'हानस्य' दृष्यपरित्यागस्य, 'उपायः' है कार्णं। कीदृत्री 'श्रविश्वना' न विद्यते विश्ववा विच्छेदोऽनाराम्मरा∥ सुत्यागरूपा धस्याः सा 'त्रविश्ववा'।

ददमन तत्पर्ये । प्रतिपचभावनायखात् प्रविद्याप्रविखये विनि-

<sup>\*</sup> खिववेकनिमित्त इति B, G पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> निष्यं बोवकस्थेति म पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> तदेवं दृश्यस्य संयागसरूपमिति В, Е पुस्तकपाठः।

<sup>§</sup> दुःखपरित्वागसीपाय इति B, E पुन्तकपाठः।

<sup>॥</sup> खनारात्मनेति E पुत्तकपाठः ।

हमजाहल-कर्द्देवाद्यभिमानाया रजस्तमे। मसानभिभ्रताया मुद्धेरना-र्मुखाया या चिच्छायामंकान्तिः सा विवेकस्थातिरित्युच्यते । तसाञ्च सन्ततमविच्छेरेन प्रष्टमायां हु स्वस्थाधिकारनिष्टमेर्भवलेव कैवस्थं॥॥ २६॥

खत्पन्नविवेकस्थाते: पुरुषस्य वादृत्री प्रज्ञा भवति, तां कथयन् विवेकस्थातेरेव स्वरूपमाद ।

## तस्य सप्तथा प्रान्तभूमी प्रज्ञा ॥ २७ ॥

'तस्य' जत्पन्न विवेकज्ञानस्य, ज्ञातव्यविवेकरूपा 'प्रज्ञा', 'प्रान्तस्यमा' सकलसालम्बनसमाधिस्यमिपर्य्यन्तं, सप्तप्रकारा भवति ।

तच कार्य्यविसुक्तिक्षा चतुःप्रकारा। ज्ञातं मया ज्ञेयं। न ज्ञातयं किञ्चिद्दस्ति । जीणा मे क्रेग्रा, न मे किञ्चित् जेतयमस्ति । ज्ञिथिनतं मया ज्ञानं, प्राप्ता मया विवेकस्थातिः । इतिप्रत्ययान्तर-परिकारेण तस्थामवस्थायामीदृश्येव प्रज्ञा जायते । ईदृशी प्रज्ञा कार्यविषयं निर्मालं ज्ञानं कार्यविसुक्तिरियुच्यते ।

चित्तविसु कि चित्रिया। चित्तार्था से बुद्धिः। गुणाय कता-धिकाराः गिरिज्ञिखरनिपतिता इव ग्रावाणे। न पुनः खितिं याद्यन्ति, खकारणे प्रखयाभिसुखानां से द्वाभिधानमूलकारणा-भावान्त्रिय्ययोजनवाचामीषां कुतः प्ररेद्धः। खात्मीभूतस्य से समाधिः। तिसन् सति खद्भपप्रतिष्ठोऽद्यमिति। ईदृष्टी चिःप्रकारा चित्तविसुक्तिः।

<sup>\*</sup> सन्ततत्वेन प्रवत्तायामिति H, C पुत्तक्पाठः।

<sup>†</sup> उद्भूतविवेषखातेरिति C, E पुक्तवपाठः।

तदेवमीदृग्यां सप्तविधायां प्राम्तस्त्रमिप्रज्ञायासुपजातायां पुरुषः नेवस इत्युच्यते ॥ २ ७ ॥

विवेकस्थातिः संयोगाभावे हेतुरित्युकं । तस्यास्त्रत्यस्ता किं निमित्तमित्यत त्राह ।

योगाङ्गानुष्ठानादशुिष्ठिश्चये ज्ञानदीप्तिराविवेक-स्थातेः॥ २८॥

'यागाङ्गानि वस्त्यमाणानि । तेषां 'त्रनुष्ठानात्' ज्ञानपूर्व्वकाद-भ्यामात्, 'त्राविवेकख्यातेः', 'त्राग्रुद्धिचये' चित्तमत्त्वस्य प्रकाणाव-रणस्वणक्षेत्रक्पाग्रुद्धिचये, या 'ज्ञानदीप्तिं' तारतम्येन मान्तिकः परिणामः, विवेकख्यातिपर्य्यन्तः म तस्याः स्थातेईतुरित्यर्थः ॥ ॥ २ ८॥

योगाङ्गानुष्ठानादश्डद्भिचय दत्युक्तं, कानि पुनस्तानि योगाङ्गा-नीति तेषां उद्देशमाद ।

यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याचार-धारणा-ध्यान-समाधयोऽष्टावज्ञानि ॥ २८ ॥

दूष कानिचित्समाधेः साचादुपकारकतेनामाराष्ट्रकृति? यथा
'धार्षादीनि । कानिचित् प्रतिपचस्रतिसंसादिवितर्के न्यूसनदारेष

<sup>\*</sup> इत्युक्तं भवतीति B, E पुन्तकपाठः ।

<sup>†</sup> क्रेप्रस्थास्रजिचाय इति B, E पुत्तकपाठः ।

<sup>‡</sup> विवेकस्थातिपूर्वेक इति B, C, E पुस्तकपाठः।

<sup>♦</sup> सन्तरकानीति B, C, E पुक्तकपाठः।

समाधेरपकुर्विना, यथा 'यम-नियमादयः । तचासनादीनासुक्तरा-क्तरसुपकारकत्वं यथा सत्यासनजये प्रणायामस्त्रेयों । एवसुक्तर-चापि योज्यं ॥ २ ८ ॥

कमेण एषां खरूपमाइ।

#### श्रहिंसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरियहा यमाः॥ ३०॥

तत्र प्राणिवियोगप्रयोजनयापारे। हिंसा । सा च सर्व्यानयेहेतुः । तदभावः 'त्रहिंसा' । हिंसायाः सर्व्यकालसेवं परिहार्य्यलात् प्रथमं तदभावरूपाया त्रहिंसाया निर्देशः । 'सत्यं' वाक्मनसयोर्यथार्थलं । स्वेयं परखापहरणं । तदभावः 'त्रस्तेयं' । 'ब्रह्मचर्यं' उपखसंयमः । 'त्रपरिपहः' भोगसाधनानामस्वीकरणं । त एते त्र त्रहिंसादयः पश्च 'यममन्दवाच्याः योगाङ्गलेन निर्दिष्टाः ॥ ३०॥

एषां विशेषमाइ।

रते जाति-देश-काल-समयानविक्ताः सार्व्वभी-ममद्दावतम् ॥ ३१ ॥

'जातिः' ब्राह्मणलादिः। 'देशः' तीर्थादिः। 'कालः' चतुर्देश्वादिः।

<sup>\*</sup> न्यायमिति G पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> सर्व्यप्रकारेगीवित B, C, E पुस्तकपाठः।

<sup>🗓</sup> वाञ्चनसार्यथार्थंत्वमिति В, Е प्रत्तवपाठः।

<sup>🖇</sup> खखीकार इति c, E पुक्तकपाठः।

<sup>∥</sup> तत्र ते चहिंसादय इति B, E प्रसक्तपाठः।

<sup>¶</sup> रते त्विति B, E पुक्तकपाठः।

तदेवमीदृष्यां सप्तविधायां प्रान्तश्चमिप्रज्ञायासुपजातायां पुरुषः नेवस इत्युच्यते ॥ २ ७ ॥

विवेकस्थातिः संयोगाभावे हेतुरित्युकं । तस्यास्त्रत्यत्ती किं निमित्तमित्वत त्राह ।

योगाङ्गानुष्ठानाद्युडिश्चये ज्ञानदीप्तिराविवेक-स्थातेः॥ २८॥

'योगाङ्गानि वस्त्यमाणानि । तेषां 'त्रनुष्ठानात्' ज्ञानपूर्व्वकाद-भ्यागात्, 'त्राविवेकख्यातेः', 'त्राग्रुद्धिचये' चित्तमत्त्वस्य प्रकाणाव-रणस्वणक्षेत्रक्पाग्रुद्धिचये, या 'ज्ञानदीप्तिं' तारतम्येन मान्तिकः परिणामः, विवेकख्यातिपर्य्यन्तः य तस्याः स्थातेर्हेतुरित्यर्थः ॥ ॥ २ ८॥

योगाङ्गानुष्ठानादग्रुद्धिचय दत्युक्तं, कानि पुनस्तानि योगाङ्गा-नीति तेषां उद्देशमाद ।

्यम-नियमासन-प्राणायाम-प्रत्याचार-धारणा-ध्यान-समाधयोऽष्टावज्ञानि॥ २८॥

दृष्ठ कानिचित्समाधेः साचादुपकारकलेनानाराप्यक्रानि? यथा 'धारणादीनि । कानिचित् प्रतिपचभ्रतस्थितिर्दितितके स्मूखनदारेष

<sup>\*</sup> इत्युक्तं भवतीति B, E पुन्तकपाठः ।

<sup>†</sup> क्रीप्रस्थायुद्धिचाय इति B, E पुष्तकपाठः ।

<sup>‡</sup> विवेक्खातिपूर्वंक इति В, С, Е पुक्तकपाठः।

<sup>🖇</sup> अन्तरकानीति B, C, E पुस्तकपाठः ।

समाधेरपकुर्विन्ति, यथा 'यम-नियमादयः । तत्रासनादीनासुत्तरा-त्तरसुपकारकलं यथा सत्यासनजये प्रणायामस्यैये । एवसुत्तर-त्रापि योज्यं ॥ २८॥

क्रमेण एषां खरूपमार ।

#### श्रहिंसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरियहा यमाः ॥ ३०॥

तत्र प्राणिवियोगप्रयोजनयापारे। हिंसा । सा च सर्व्यानघेहेतुः । तदभावः 'त्रहिंसा' । हिंसायाः सर्व्यकालसेवं परिहार्य्यलात् प्रथमं तदभावरूपाया त्रहिंसाया निर्देशः । 'सत्यं' वाक्मनसयोर्यथार्थलं । स्वेयं परस्वापहरणं । तदभावः 'त्रस्तेयं' । 'ब्रह्मचर्यः' उपस्वसंयमः । 'त्रपरिपदः' भोगसाधनानामस्वीकरणं । त एते त्र त्रहिंसादयः पञ्च 'यमग्रस्वाच्याः योगाङ्गलेन निर्दिष्टाः ॥ ३०॥

एषां विश्वेषमाइ।

रते जाति-देश-काख-समयानविक्वाः सार्व्वभौ-ममद्दावतम् ॥ ३१ ॥

'जातिः' ब्राह्मणुलादिः। 'देशः' तीर्घादिः। 'कालः' चतुर्दश्यादिः।

<sup>\*</sup> न्यायमिति G पुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> सर्व्वप्रकारेखें वेति B, C, E पुस्तकपाठः।

İ वाक्नविश्वर्थार्थंतिमिति В, Е पुस्तकपाठः।

<sup>🦠</sup> बाखीकार इति c, E प्रत्तकपाठः।

<sup>∥</sup> तत्र ते चहिंसादय इति B, E पुक्तकपाठः।

<sup>¶</sup> रते लिति B, E पुस्तकपाठः।

'समयः' नाम्चाषप्रयोजनादिः । एतेयतुर्भिः 'चनविक्षमाः', पूर्वेषिता महिंसादयो यमाः सर्वासु चित्यादिषु चित्तस्त्रीमषु भवाः 'महानतं' दृत्युच्यते । तद् यथा ब्राह्मणं न हनिव्यामि, तीर्घे संचन न हनिव्यामि, चतुर्द्यां न हनिव्यामि, देव-ब्राह्मणाद्यर्थयतिरेकेषं न हनिव्यामी-त्येवंचतुर्विधावच्छेदयतिरेकेण कश्चित् कचित् कदाचित् कसिंसिद्यर्थे न हनिव्यामीत्यनविक्षमाः । एवं सत्यादिषु यथायोगं योज्यं । दृत्यमनिवतीस्त्रताः सामान्येमैव प्रदृत्ताः महाव्रतमित्युच्यते, न पुनः परिच्छिस्नावधारणं ॥ ३९॥

नियममाइहै।

श्रीच-सन्तोष-तपः-स्वाध्यायेश्वरप्रनिधानानि निय-माः॥ ३२॥

'श्रीचं', दिविधं वाश्वमान्तरञ्च। वाश्चं म्हळ्लखादिभिः कायादि-प्रचालनं । श्रान्तरं मैत्र्यादिभिश्चित्तमलानां प्रचालनं । 'सन्तेषः' तृष्टिः। श्रेषाः प्रागेव क्वतव्यास्थानाः॥। एते श्रीचादयः 'नियमसम्द-वाष्ट्याः॥ ३२॥

कचमेवां चागाङ्गलमित्यत त्राइ।

<sup>\*</sup> देवब्राच्यवाप्रयोजनयतिरेक्षेत्र कमपीति B, C, E पुत्तकपाठः ।

<sup>†</sup> इत्यमनियतीञ्चता इति म पुक्तकपाठः ।

<sup>‡</sup> न पुनः परकीयास्त्रप्रादिधारखिभिति A पुस्तकपाठः।

<sup>§</sup> नियमानाहेति A पुक्तकपाठः।

<sup>॥</sup> प्रागेव व्याख्याता इति । , ८, ६ पुक्तकपाठः । भूतव्याख्याना इति । पुक्तकपाठः ।

#### वितर्कबाधने प्रतिपश्चभावनं ॥ ३३ ॥

वितर्कान्त इति 'वितर्काः' योगपरिपन्थिना हिंसाद्यः। तेषां 'प्रतिपचभावने सति, यदा बाधा भवति,\* तदा योगः सुकरो भवतीति भवत्येव यमनियमानां योगाङ्गलं॥ ३३॥

ददानीं वितर्काणां खरूपं भेदं प्रकारं कारणं फलञ्च क्रमेणाइ।

वितर्का हिंसादयः क्षत-कारितानुमादिता बाभ-क्रीध-मेहपूर्व्वका सदु-मध्याधिमाचा दुःखाज्ञानान-न्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्॥ ३४॥

एते पूत्वीकाः 'हिंसादयः', प्रथमं विधा भिद्यन्ते 'क्रत-कारितानुमे।दितभेदेन । तन खयं निष्पादिताः 'क्रताः'। कुद् कुर्व्वित प्रयोजकयापारेण समुत्पादिताः 'कारिताः'। श्रन्येन क्रियमाणाः साधु साध्वित्यङ्गीकृताः 'श्रनुमे।दिताः'। एतच नैविध्यं परस्परयामे।हिनवारणायोच्यते । श्रन्यया मन्दमितरेवं मन्येत न मया खयं हिंसा क्रतेति नास्ति मे देष दति। एतेषां कारण-प्रतिपादनायाह, 'ले।भ-क्रोध-मे।हपूर्वकाः', दति। यद्यपि ले।भः क्रोधः प्रथमं निर्द्धः तथापि सर्वक्रिशानां मे।हस्यानात्मन्यात्मा-

<sup>\*</sup> यदि नाधा भवतीति E, A, D, F पुत्तकपाठः । यथा नाघा भवतीति C पुत्तकपाठः ।

<sup>†</sup> साध्वित्वक्रीक्रता इति 🛦 पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> माइनिवारकायाचात इति B, E पुत्तकपाठः।

<sup>§</sup> बीभः प्रथमं निर्द्धि इति G पुक्तवापाठः।

भिमानसचणस निदानलात् तसिन् यति खपरविभानपूर्वकलेन ले। भ-क्रोधादीनामुद्भवात् \* मृजलमवसेयं । मे। इपूर्व्विका सर्वा दे विजातिरित्यर्थः । 'लोभः' हष्णा । 'क्रोधः' कृत्याकृत्यविवेवे-मूलकः प्रज्यलगात्मकश्चित्तधर्मः । प्रत्येकं क्रतादिभेदेन चिप्रकारा श्रपि हिंसादया माहादिकारणलेन निधा भिद्यन्ते। तेषामेव पुन-रवस्त्राभेदेन चैविध्यमाद 'सद्-मधाधिमाचाः'। 'सदवः' मन्दा न तीवाः नापि मध्यमाः । 'मध्याः' न मन्दा नापि तीवाः । 'ऋधि-मात्राः' तीव्राः, न मध्या नापि मन्दाः । इति नव भेदाः । इत् वैविध्ये सति सप्तविंग्रतिभैवति । सद्दादीनामपि प्रत्येकं सद् मधाधिमाचभेदात् चैविधं समावति। तत् यथायोगं योज्यं। तर् यथा सदुसदुः सदुमधो सद्तीत्र इति । एषां फलमाइ 'दःखा-ज्ञानानन्तफलाः', इति । 'दःखं' प्रतिकृत्ततयावभाषमाने। राजध-सित्तधर्मः । 'त्रज्ञानं' मिथ्याज्ञानं संग्रयविपर्थासरूपं! । ते दःखा-ज्ञाने 'त्रनन्तं' त्रपरिच्छित्रं, 'फलं', येवां ते तथाकाः । इत्यं तेवां खरूप-कारणादिभेदेन श्रातानां प्रतिपत्तभावनया यागिना परि-हारः कर्त्तेय द्रत्युपदिष्टं भवति ॥ ३४॥

णवामभ्यासात् प्रकर्षं गच्छतामनु निष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवन्ति, तथा क्रमेण प्रतिपादयितुमाइ ।

<sup>🍍</sup> ससुद्भवादिति В, Е पुस्तकपाठः।

<sup>†</sup> इत्येवं नव भेदा इति B, C, E पुलक्षपाठः।

<sup>‡</sup> संग्रयविपर्ययरूपमिति ७ पुक्तकपाठः।

s बरूपादिभेदेनेति H पुक्तकपाठः।

## श्रिष्टिंसाप्रतिष्ठायां \* तत्सिवधी वैरत्यागः॥ ३५ ॥

'तस्त्राहिंगां भावयतः, 'मिन्निधा', महजविराधिनामणहिनकु-स्नादीनां 'वैरत्यागः' निर्मत्मरतयावस्त्रानं भवति । हिंगारता हिंस्रतं परित्यजन्तीत्यर्थः ॥ ३ ५॥

मत्याभ्यामवतः किं भवतीत्याद ।

#### सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥ ३६ ॥

क्रियमाणा हि 'क्रियाः' यागादिकाः, 'फलं' खर्गादिकं, प्रयक्किता।
तस्य तु सत्याभ्यासवते। योगिनः तथा सत्यं प्रक्रव्यते, यथा श्रक्ततायामि क्रियायां योगी फलमाप्ते।ति तदचनाद् यस्य कस्यचित्
क्रियामकुर्व्यते।ऽपि क्रियाफलं भवतीत्यर्थः॥ ३ ६॥

श्रक्तेयाभ्यासवतः फलमाइ ।

## ऋक्तेयप्रतिष्ठायां सर्व्वरत्नोपस्थानम् ॥ ३० ॥

'त्रस्तेयं', यदाऽभ्यमित योगी तदा तस्य प्रकर्षात् निरिभस्तास-स्वापि 'सर्व्वतादिग्भ्यः है 'रह्मान्युपतिष्ठन्ते॥ ३७॥ ब्रह्मचर्याभ्यासस्वापि फलमार ।

#### ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वोर्य्यलाभः ॥ ३८॥

<sup>\*</sup> सूत्रे, बहिंसाप्रतिष्ठायामितिपाठः G पुक्तके नास्ति।

<sup>†</sup> इत्ती, सन्निधावितिपाठः व पुक्तके नान्ति ।

<sup>🗓</sup> पालमाश्रयतीति В, С, Е पुत्तकपाठः।

<sup>§</sup> सर्वेता दिक्स्यानीति व प्रसक्तपाठः।

भिमानलचणस निदानलात् तस्मिन् यति स्वपरविभागपूर्वकलेन स्रोभ-क्रोधादीमासुद्भवात्\* मूललमवसेयं । मेाइपूर्व्विका सर्वा दे विजातिरित्यर्थः । 'लोभः' हष्णा । 'क्रोधः' कृत्याकृत्यविवेषे-मृलकः प्रज्यलनात्मकश्चित्तधर्मः । प्रत्येकं क्रतादिभेदेन चिप्रकारा श्रपि हिंसादया माहादिकारणलेन निधा भिद्यन्ते। तेषामेन पुन-रवस्ताभेदेन चैविध्यमाइ 'सदु-मधाधिमाचाः'। 'सदवः' मन्दा न तीवाः नापि मध्यमाः । 'मध्याः' न मन्दा नापि तीवाः । 'ऋधि-माचाः' तीवाः, न मध्या नापि मन्दाः । इति नव भेदाः । इति चैविध्ये गति सप्तविंग्रतिभैवति । स्ट्रादीनामपि प्रत्येकं स्ट्-मधाधिमात्रभेदात् नैविधं समावति। तत् यथायोगं योज्यं। तद् यथा सदुसदुः सदुमधो सद्तीत इति । एषां फलमाइ 'दःखा-ज्ञानानन्तफलाः', इति । 'द्:खं' प्रतिकूलतयावभासमाने। राजस-सित्तधर्माः । 'त्रज्ञानं' मिथ्याज्ञानं संग्रयविपर्यासहपं! । ते दःखा-ज्ञाने 'त्रनन्तं' त्रपरिच्छित्रं, 'फलं', येषां ते तथोकाः । इत्यं तेषां खरूप-कारणादिभेदेन श्रातानां प्रतिपत्तभावनया योगिना परि-हारः कर्त्तेय द्रत्युपदिष्टं भवति ॥ ३४॥

एवामभ्यासात् प्रकर्षं गच्छतामनु निष्पादिन्यः सिद्धयो यद्या भवन्ति, तथा क्रमेण प्रतिपादयितमाइ ।

<sup>\*</sup> समुद्भवादिति В, Е पुस्तकपाठः।

<sup>†</sup> इत्येवं नव भेदा इति B, C, E पुत्तकपाठः।

<sup>.</sup> इ. संग्रयविपर्य्ययरूपमिति ७ पुक्तकपाठः।

s खरूपादिभेदेनेति H पुक्तकपाठः।

## अधिसाप्रतिष्ठायां \* तत्सिनिधी वैरत्यागः॥ ३५ ॥

'तस्त्रासिंगं भावयतः, 'मिन्नधा', महजविराधिनामप्यहिनकु-स्नादीनां 'वैरत्यागः' निर्मत्मरतयावस्थानं भवति । सिंगरता सिंस्नलं परित्यजन्तीत्यर्थः ॥३ ५॥

यत्याभ्यायवतः किं भवतीत्याद ।

#### सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥ ३६ ॥

क्रियमाणा हि 'क्रियाः' यागादिकाः, 'फलं' खर्गादिकं, प्रयक्कि । तस्य तु सत्याभ्यासवता योगिनः तथा सत्यं प्रक्रस्यते, यथा श्रक्ठता-यामपि क्रियायां योगी फलमाप्ते।ति तदचनाद् यस्य कस्यचित् क्रियामकुर्व्वते।ऽपि क्रियाफलं भवतीत्यर्थः॥ ३ ६ ॥

श्रक्तेयाभ्यासवतः फलमाइ ।

## श्वस्तेयप्रतिष्ठायां सर्व्वरत्नोपस्थानम् ॥ ५० ॥

'त्रक्षेयं', यदाऽभ्यमित योगी तदा तस्य प्रक्रवीत् निरिभक्षास-स्थापि 'मर्ब्यतादिग्भ्यः है 'रह्मान्युपतिष्ठन्ते॥ ३०॥ ब्रह्मचर्याभ्यामस्थापि फलमार ।

## ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वोर्य्यलाभः ॥ ३८॥

<sup>\*</sup> सूत्रे, बहिंसाप्रतिष्ठायामितिपाठः ७ पुक्तके नान्ति ।

<sup>†</sup> खत्ती, सन्निधावितिपाठः व पुक्तके नास्ति ।

<sup>‡</sup> फलमाश्रयतीति В, С, Е पुन्तकपाठः।

<sup>§</sup> सर्व्वता दिन्खानीति व पुन्तकपाठः।

यः किल 'त्रह्मचयां', त्रभ्यखित, तस्य तत्प्रकर्षात्रिरितन्नयं 'वीशें' सामर्थे त्राविभेवति । वीर्यं निरोधो हि ब्रह्मचर्यं तस्य प्राकर्षास्क-रीरेन्द्रियमनःसु वीर्ये प्रकर्षमागस्कृति ॥ २८ ॥

त्रपरिपदाभ्यासस्य फलमाद ।

# त्रपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३८ ॥

कथिमत्यस्य भावः 'कथन्ता'। जन्मनः कथन्ता 'जन्मकथना'। तस्याः 'सम्बोधः' सम्यग्ज्ञानं। जन्मान्तरे केाऽहमासं कीदृषः बिं कार्य्यकारीति जिज्ञासायां सर्व्यमेव सम्यग्जानातीत्यर्थः।

म नेवसं भोगसाधनपरिग्रह एव परिग्रहः। किन्तु यावदातानः 
ग्रारीरपरिग्रहोऽपि परिग्रहः भोगसाधनलाक्क्ररीरस्य। तस्मिन् सति
रागानुबन्धात्\* विहर्भुखायामेव प्रवृत्ती न तान्विकज्ञानप्रादुर्भावः।
यदा पुनः ग्रारीरादिपरिग्रहनैरपेन्द्रोण माध्यस्थ्यमवसम्वते तदा मधस्वस्य रागादित्यागात् सम्यग्ज्ञानहेतुर्भवत्येव पूर्व्वापरजन्मसम्बोधः॥
॥ ३८॥

जका यमानां सिद्धयः। श्रथ नियमानाइ।

## शौचात् स्वाक्रजुगुसा परेरसंसर्गः॥ ४०॥

यः 'ग्रीचं भावयति, तस्य 'खाङ्गेष्वपि कारणखरूपपर्यालोचन-दारेण 'जुगुपा' घृणा, ससुपजायते। श्रग्रुचिरयं कायः नाचाग्रहः। कर्त्तव्य दत्यसुनैव देतुना 'परैः' श्रन्येश्व कायविद्धः, 'श्रसंसर्गः' सम्पर्काः

<sup>\*</sup> रागानुसन्धादिति म पुत्तकपाठः । † मास्य सङ्गुष्ट इति E पुत्तकपाठः ।

भावः श्वें संग्रेपरिवर्ज्जनिमित्यर्थः । यः किख खमेव कायं जुगुपाते तत्तद-वद्यदर्भनात् स कथं परकीयेस्तथास्त्रतेः कायैः संग्रेमनुभवति ॥४०॥ भौत्रस्थेव फलान्तरमाद् ।

किञ्च सत्त्वगुडि-सौमनस्यैकायतेन्द्रियजयात्मदर्भन-याग्यत्वानि च ॥ ४१॥

भवन्तीति वाक्यश्रेषः। 'सन्तं' प्रकाशसुखाद्यात्मकं?। तस्य 'इदुद्धः' रजसमोभ्यामनभिभवः। 'सौमनसं' खेदाननुभवेन मानसी प्रीतिः। 'एकायता' नियतेन्द्रियविषये॥ चेतसः स्थ्रेयः। 'इन्द्रिय- जयः' विषयपराङ्मुखानामिन्द्रियाणां खात्मन्यवस्थानं। 'त्रात्मदर्शने' विवेकस्थातिरूपे, चित्तस्य 'योग्यत्नं'। श्रीचाभ्यासवत एते सन्तर्रद्धा- दयः क्रमेण प्राप्रुभेवन्ति। तथा हि श्रीचात् सन्तर्रद्धः । सन्तर्रद्धः सौमनस्यं। सौमनस्यादेकायता । एकायतायाः । इन्द्रियजयः। इन्द्रियजयादात्मदर्शनयोग्यतेति॥ ४९॥

यन्तोषाभ्यायस्य फलमाइ।

#### सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२ ॥

- \* संसर्गाभाव इति H पुक्तकपाठः।
- † किञ्चेतिपाठः नवसादर्भपुक्तकेषु नास्ति, परन्तु भाष्यकारेग छतः।
- ‡ सम्भवन्तीतीति H पुत्तकपाठः।
- § प्रकाग्रसुखाद्यात्मकलिमिति В, Е, С पुक्तकपाठः।
- ∥ नियतविषये इति B, C, E पुक्तकपाठः।
- भी चात् सत्त्वश्रद्धिरितिपाठः A, B, C, D, E, H पुक्तकेष नास्ति।
  - े सोमनस्यादैकास्त्रामिति ७ पुत्तकपाठः । हेकास्त्रादिति ७ पुत्तकपाठः ।

यः किस 'ब्रह्मचयं', श्रभ्यस्ति, तस्य तत्प्रकर्षात्रिरतिष्ठयं 'वीर्थं' सामर्थं श्राविर्भवति । वीर्थं निरोधो हि ब्रह्मचर्थं तस्य प्राकर्षास्क-रीरेन्द्रियमनःसु वीर्थं प्रकर्षमागस्कृति ॥ ३८॥

त्रपरिचहाभ्यासस्य फलमाइ।

## श्रपरिग्रइस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३८ ॥

कथिमायस्य भावः 'कथन्ता'। जन्मनः कथन्ता 'जन्मकथन्ता'। तस्याः 'सम्बोधः' सम्यग्ज्ञानं। जन्मान्तरे केाऽहमासं कीदृष्णः किं कार्य्यकारीति जिज्ञासायां सर्व्यमेव सम्यग्जानातीत्यर्थः।

न नेवलं भोगसाधनपरिग्रह एव परिग्रहः। किन्तु यावदात्मनः 
ग्रारीरपरिग्रहोऽपि परिग्रहः भोगसाधनलाक्करीरस्य। तिसान् सति
रागानुबन्धात्\* विहर्मुखायामेव प्रवृत्ती न तात्त्विकज्ञानप्रादुर्भावः।
यदा पुनः ग्रारीरादिपरिग्रहनैरपेन्द्येण माध्यस्य्यमवलम्बते तदा मध्यस्य रागादित्यागात् सम्यग्ज्ञानहेतुर्भवत्येव पूर्व्वापरजन्मसम्बोधः॥
॥ ३८॥

जका यमानां सिद्धयः। श्रथ नियमानाइ।

## शीचात् स्वाङ्गजुगुसा परेरसंसर्गः॥ ४०॥

यः 'म्रोपं भावयति, तस्त 'खाङ्गेव्यपि कारणखरूपपर्थालोचन-दारेण 'जुगुपा' घृणा, समुपजायते। ऋग्रुचिरयं कायः नाचायरः । कर्त्तव्य दत्यमुनेव हेतुना 'परैः' ऋन्यैश्व कायवद्भिः, 'ऋसंसर्गः' सम्पर्का-

रागानुसन्धादिति म पुक्तकपाठः ।

<sup>†</sup> मास्य सङ्गुष्ट इति E पुरतकापाठः ।

भावः शंसर्गपरिवर्ज्जनमित्यर्थः। यः किस स्त्रमेव कायं जुगुपति तत्तद-वद्यदर्भनात् स कथं परकीयस्त्रयास्त्रतेः कायेः संसर्गमनुभवति ॥४०॥ श्रीचस्त्रीव फलान्तरमार ।

किञ्च सत्त्वशुडि-सौमनस्यैकायतेन्द्रियजयात्मदर्शन-याग्यत्वानि च ॥ ४१॥

भवन्तीति वाक्यश्रेषः। 'सन्तं' प्रकाशसुखाद्यात्मकं । तस्य 'इड्राह्यः' रजस्त्रमाभ्यामनिभभवः। 'सौमनस्यं' खेदाननुभवेन मानसी प्रीतिः। 'एकायता' नियतेन्द्रियविषये । चेतसः स्वर्थे । 'इन्द्रिय-जयः' विषयपराक्षुखानामिन्द्रियाणां खात्मन्यवस्थानं। 'त्रात्मदर्शने' विवेकस्थातिरूपे, चित्तस्य 'योग्यत्नं'। श्रीचाभ्यास्वत एते सन्त्रप्रद्धा-द्यः क्रमेण प्रादुर्भवन्ति। तथा हि श्रीचात् सन्त्रद्धाः। सन्तर्द्धः सौमनस्यं। सौमनस्यादेकायता । एकायतायाः । इन्द्रियजयः। इन्द्रियजयादात्मदर्शनयोग्यतेति ॥ ४९॥

सन्तोषाभ्यासस्य फलमाइ।

#### सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२ ॥

- \* संसर्गाभाव इति H पुक्तकपाठः।
- † किञ्चेतिपाठः नवसादर्भपुक्तकेषु नास्ति, परन्तु भाष्यकारेख छतः।
- ‡ सम्भवन्तीति H पुक्तकपाठः।
- 🖇 प्रकाशस्याद्यात्मकलिनिति B, E, C पुस्तकपाठः ।
- ∥ नियतविषये इति B, C, E पुस्तकापाठः।
- ¶ भौचात् सत्त्वत्रद्धिरितिपाठः A, B, C, D, E, H पुस्तकेष नास्ति।
- \*\* सौमनस्यादैकायामिति G पुक्तकपाठः।
- 🕆 रेकाग्रादिति G पुक्तकपाठः।

यः किल 'ब्रह्मचयं', त्रभ्यस्ति, तस्य तत्प्रकर्षात्रिरतिष्ठयं 'वीय्यं' सामर्थं त्राविभवति । वीर्यनिरोधो हि ब्रह्मचर्यं तस्य प्राकर्षास्क-रीरेन्द्रियमनःसु वीर्यं प्रकर्षमागस्कृति ॥ २८॥

श्रपरिग्रहाभ्यासस्य फलमाइ।

#### श्रपरिग्रइस्थैर्यो जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३८ ॥

कचिमत्यस्य भावः 'कचन्ता'। जन्मनः कचन्ता 'जन्मकचन्ता'। तस्याः 'सम्बोधः' सम्यग्ज्ञानं। जन्मान्तरे केाऽहमासं कीदृषः किं कार्य्यकारीति जिज्ञासायां सर्व्यमेव सम्यग्जानातीत्यर्थः।

न नेवलं भोगसाधनपरिग्रह एव परिग्रहः। किन्तु यावदात्मनः ग्रारीरपरिग्रहोऽपि परिग्रहः भोगसाधनलाच्छरीरस्य। तस्मिन् सति रागानुबन्धात्\* वहिर्सुखायामेव प्रवृत्ती न तान्तिकज्ञानप्रापुभीवः। यदा पुनः ग्रारीरादिपरिग्रहनैरपेच्छेण माध्यस्यमवसमते तदा मध्य-स्वस्य रागादित्यागात् सम्यग्ज्ञानहेतुर्भवत्येव पूर्व्वापरज्ञसमनेधः॥ ॥ ३८॥

जका यमानां सिद्धयः। श्रथ नियमानाइ।

## शीचात् स्वाक्रजुगुसा परेरसंसर्गः॥ ४०॥

यः 'ग्रीचं भावयति, तस्य 'खाङ्गेष्यपि कारणस्वरूपपर्याखोत्तन-दारेण 'जुगुपा' घृणा, समुपजायते । ऋग्रुचिरयं कायः नाचाग्रहः।' कर्त्तव्य इत्यमुनैव हेतुना 'परै:' ऋग्वेश्व कायवद्भिः, 'ऋसंसर्गः' सम्पर्का-

<sup>\*</sup> रागानुसन्धादिति H पुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> माख संबुद्ध इति E पुक्तकपाठः।

भावः चंसर्गपरिवर्ज्जनिमित्यर्थः। यः किख खमेव कायं जुगुपाते तत्तद-वद्यदर्भनात् स कथं परकीयैसायास्त्रतैः कायैः संसर्गमनुभवति ॥४०॥ भौत्रस्थैव फलान्तरमादः।

किञ्च सत्त्वगुडि-सौमनस्यैकायतेन्द्रियजयात्मदर्भन-याग्यत्वानि च ॥ ४१॥

भवन्तीति वाक्यभेषः। 'सन्तं' प्रकाभसुखाद्यात्मकं । तस्य 'इद्धृद्धः' रजसमे स्थामनिभमः। 'सोमनस्थं' खेदाननुभवेन मानसी प्रीतः। 'एकायता' नियतेन्द्रियविषये । चेतसः स्थ्रेयं। 'इन्द्रिय-जयः' विषयपराक्षुखानामिन्द्रियाणां स्वात्मन्यवस्थानं। 'त्रात्मदर्भने' विवेकस्थातिरूपे, चित्तस्य 'योग्यनं'। भौचान्यास्वत एते सन्त्रप्रद्धा-दयः क्रमेण प्रादुर्भवन्ति। तथा हि भौचात् सन्त्रद्धाः। सन्त्रप्रद्धाः सौमनस्यं। सौमनस्यादेकायता \*\*। एकायतायाः । इन्द्रियजयः। इन्द्रियजयादात्मदर्भनयोग्यतेति॥ ४९॥

यनोषाभ्यायस्य फलमाइ।

#### सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः ॥ ४२ ॥

- \* संसर्गाभाव इति म पुक्तकपाठः।
- † किञ्चेतिपाठः नवसादर्भपुक्तकेषु नास्ति, परन्तु भाष्यकारेग छतः।
- ‡ सम्भवन्तीतीति H युक्तकपाठः।
- ∮ प्रकाशसुखाद्यात्मकलिमिति B, E, C पुत्तकपाठः।
- ∥ नियतविषये इति B, C, E पुस्तकपाठः।
- ¶ ग्रीचात् सत्त्वश्रद्धिरितिपाठः A, B, C, D, E, H पुस्तकोव नास्ति ।
- \*\* सौमनस्यादैकास्यामिति व पुक्तकपाठः।
- 🝴 रेकायग्रादिति 🛭 पुत्तकपाठः ।

'सन्तोषप्रकर्षेण\* योगिनस्त्याविधमान्तरं सुखमाविभैवति यस वाद्यं विषयसुखं प्रतांत्रेनापि न समानं भवति ॥ ४२॥

तपमः फलमाइ।

## कायेन्द्रियसिडिरगुडिक्षयात्तपसः॥ ४३॥

'तपः समभ्यस्थमानं चेतसः क्षेत्रादिस्तवणाश्यविचयदारेण? 'कायेन्द्रियाणां', 'सिद्धिं जत्कर्षे त्राद्धाति॥।

श्रयमर्थः । चान्द्रायणादिना चित्तक्षेत्रवयः । तत्वयादिन्द्रियाणां स्वा-यवित-विप्रक्षष्टदर्भनादिसामर्थ्यमाविभवति, कायस्य यथेन्द्रम-णुमहत्त्वादीनि ॥ ४ ३ ॥

खाधायख फलमाइ।

## स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयागः ॥ ४४ ॥

श्रभिष्रेतमन्त्रजपादिसत्तको 'खाध्याये प्रक्रयमाले, योगिनः 'दृष्ट्या श्रभिष्रेतया, 'देवतया, 'सम्प्रयोगः', भवति । सा देवता प्रत्यवीभवतीत्वर्थः ॥ ४४ ॥

र्श्यरप्रणिधानस्य फलमाइ।

#### समाधिसिडिरोश्वरप्रणिधानात्॥ ४५ ॥

<sup>\*</sup> सन्तेषप्रकर्षे इति C पृस्तकपाठः।

<sup>†</sup> सममिति H, G पुत्तकपाठः।

<sup>🗓</sup> भवतीत्वयं पाठः 🖰 पुक्तको नास्ति।

<sup>§</sup> क्रोग्रादिलच्चगार्श्विचयदारेगेति B, C, E पुस्तकपाठः।

<sup>||</sup> आपादयतीति B, C, E पुक्तवापाठः।

'ई. खरे योऽयं भिक्तिविश्रेषस्त्रसात् 'समाधेः' जक्तस्रचणस्य, श्राविभावे भवति । यस्रात् स भगवानीश्वरः प्रसन्नः सन्नन्तरायरूपान् क्षेत्रान् परिश्रत्य समाधिसुद्दोधयति ॥ ४ ५ ॥

यम-नियमानुक्का आसनमाइ।

#### तच । स्थिरसुखमासनम् ॥ ४६॥

श्रास्तते श्रनेनेति 'श्रासनं' पद्मासन-दण्डासन-स्वस्तिकासनादि । तद् यदा 'स्थिरं' निष्कार्यं, 'सुखं' श्रनुदेजकं भवति, तदा योगा-कृतां भजते ॥ ४ ६ ॥

तस्वैव स्थिरसुखलापन्धर्यसुपायमाच।

#### प्रयक्षप्रैयिच्यानन्यसमापत्तिभ्याम् ॥ ४७ ॥

तदासनं 'प्रयक्षणेषिक्येन', 'श्रानन्यसमापत्त्या', च स्त्रिनं सुखं भवतीति सम्बन्धः ।

यदा यदासनं बन्नामीति दृष्कां करोति तदा प्रयक्षत्रौथिखेऽष्य-क्षेत्रेनैव तदासनं निष्पद्यते । यदा त्राकान्नादिगते त्रानन्ये चेतसः समापत्तिः क्रियते त्रवधानेन तादाक्यमापद्यते, तदा देशहङ्कारा-भावात्रासनं दुःखजनकं भवति । त्रिसिंखासमजये सति समाध्यन्त-रायकृता न प्रभवन्यक्षसेजयलादयः ॥ ४ ७ ॥

तसीवानुनिष्पादितस्य फलमाइ।

<sup>\*</sup> अपद्याति G पुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> तत्रिति ग्रब्दः A, B, C, D, E, F, G पुत्तकोषु गास्ति। परम्तु भाष्य-कारिवा छतः।

<sup>‡</sup> अनुदेजनीयमिति G पुस्तकपाठः।

#### तता दन्दानभिघातः॥ ४८॥

तसिन्नामनजये सति 'दन्दैः' श्रीतोष्ण-नुनृष्णादिभिः, योगी नाभिद्दन्यत दत्यर्थः ॥ ४ ८ ॥

श्रासनजयानन्तरं श्राणायाममाह।

तिसान् सित श्वास-प्रश्वासयार्गतिविच्छेदः प्रासा-यामः॥ ४८॥

श्रामनखैर्ये 'मित', तिस्रिमित्तकः प्राणायामलवणे योगाङ्गविश्वेषः श्रुष्ठियो भवति । कीदृशः 'श्रामप्रश्वामयोर्गतिविच्छेदलवणः । श्राम-प्रश्वामौ क्रतलवणा । तयोर्देधा रेचक-पूरकदारेण वाद्या-भ्यन्तरेषु खानेषु 'गतेः' प्रवाहस्य, 'विच्छेदः' धारणं, 'प्राणायामः', प्रचाते ॥ ४८ ॥

तखैव सुखावगमाय विभज्य खरूपं कथयति<sup>‡</sup>।

स तु वाच्चाभ्यन्तरस्तमार्वसर्देशकालसङ्ख्याभिः परि-दृष्टो दीघेस्रक्षः॥५०॥

'वाह्यद्वत्तिः श्वाचे। रेचकः। श्रन्तग्द्वत्तिः प्रश्वामः पूरकः। श्रन्त-स्तभद्वत्तिः कुभकः। तस्मिन् जलमिव कुभे निश्चसतया प्राणाः श्रवस्थायन्ते? इति कुभकः।

<sup>\*</sup> खासनजयादनन्तरमिति G पुन्तकपाठः ।

<sup>†</sup> तयास्त्रिधा रेचब-पूरबकुस्मकदारेबेति A, D, F, G पुस्तकपाठः।

<sup>‡</sup> दर्भयतीति В, С. Е पुक्तकपाठः।

ऽ प्रामोऽवस्थाप्यत इति ८ पुक्तकपाठः।

निविधोऽयं प्राणायामः 'देशेन, 'काखेन, 'सक्काया चोपलचितः 'दीर्घस्रकांश्वको भवति । देशेनोपलचिता यथा नासादादश्वानादौ नासामारभ्य दादशाशुलिपर्यन्तित्वर्थः । काखेनोपलचितो यथा पट्-चित्रकाचादिप्रमाणः । सक्काया खपलचितो यथा दयते। वारान्छतः । एतावद्भिः सासप्रशासेः प्रथम खद्वातः ‡भवति । एतञ्ज्ञानाय सक्कायदण-सुपानं । खद्वातो नाभिमूलात् प्रेरितस्य वायोः श्विरस्थभिद्दननं ॥ ५०॥

भोन् प्रषायामानभिधाय चतुर्थमभिधातुमाइ ।

#### वाद्याभ्यन्तरविषयाश्चेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥

प्राणस्य 'वाद्यो विषयः' नासाद्यद्रशान्तादिः। 'श्राभ्यन्तरे। विषयः' स्वयनाभिषकादिः। ते। दो विषयो श्रास्त्रिष्यं पर्यासे स्थान्य यः सम्भ-क्ष्यो गतिविष्क्रदेः स 'चतुर्थः', प्राणायामः। हतीयसात् सुभा-कास्थाद्यमस्य विश्वेषः। स वाद्याभ्यन्तरविषयावपर्यासे सहसा तप्त्रोपस्तित्रजस्त्रज्ञ्यायेन युगपत् सम्भष्टस्या निष्यद्यते। श्रस्य तु विषयद्यानेपका निरोधः। श्रयमपि पूर्व्यवत् देश-कास-मङ्गाभि-दपस्तिता द्रष्ट्यः॥ ५१॥

चतुर्विधसास प्रसमाद ।

#### ततः सीयते प्रकाशावरणम् ॥ ५२ ॥

'ततः' तस्तात् प्रकायामात्, 'प्रकाष्ट्रस्य' चित्तसस्त्रगतस्य, यत् 'श्रावरणं' क्षेत्रक्षं, तत् 'चीयते' विनम्यतीत्यर्थः ॥ ५२ ॥ ः फलान्तरमारः।

<sup>\*</sup> वर्विश्वतिमात्रादिप्रमाख इति B पुस्तक्षपाठः।

<sup>†</sup> रतान् वारान् कत इति B पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> G पुत्तको सर्व्यत्र उद्दात हत्वत्र उद्दात हति पाठः । 8

#### धारलासु च याग्यता मनसः ॥ ५३ ॥

'धारणाः' वच्छमानसवणाः । तासु प्रणायामैः चीणदेशां मने। यच यच धार्यते, तच तच स्थिरं भवति । विचेपं भजते ॥ ५३॥ प्रत्याद्वारस्य सवणमाद ।

स्वस्वविषयसम्प्रयोगाभावे चित्तस्य स्वरूपानुकार-द्रवेन्द्रियाणां प्रत्याद्वारः ॥ ५४ ॥

दिखाणि खखिवषयेभ्यः प्रत्याद्वियन्ते प्रतिकूलतया चाद्वियन्ते-ऽसिन् इति 'प्रत्याद्वारः' । स च कथं निष्यद्यत इत्याद । चतुरा-दीनां इन्द्रियाणां खः खो विषयः क्पादिः । तेन 'सम्प्रयोगः' तदाभिमुख्येन प्रवर्त्तनं । तदभावस्तदाभिमुख्यं परित्यच्य खरूप-माचेऽवस्तानं । तसिन् सित चित्तस्वरूपमाचानुकारीणीन्द्रियाणि भान्ति. यतिश्वत्त्तमनुवर्त्तमानानि मधुकरराजमिव मधुमचिकाः॥, सर्व्वाणीन्द्रियाणि प्रतोयन्ते । च्रतश्चित्तनिरोधे तानि प्रत्याद्दतानि भवन्ति ॥ ५४॥

तेषां तत्खरूपानुकारः प्रत्याद्यार उक्तः । फलमादः।

#### ततः परमा वश्यतेन्द्रियाखाम् ॥ ५५ ॥

<sup>\*</sup> वच्चमाका इति H पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> चीबकोशमिति ८ पुस्तकपाठः।

<sup>ै</sup> स्थिरीभवतीति В, Е पुल्तकपाठः।

<sup>§</sup> स्वविषयासम्प्रयोगे इति В, Е पुत्तकपाठः । स्वस्वविषयासम्प्रयोगे इति В प्रतक्षपाठः ।

त्रभ्यस्त्रमाने हि प्रत्याहारे तथा 'वश्यान्यायनानि 'इन्द्रियाणि सम्प-द्यन्ते,यथा वाद्मविषयाभिमुखतां नौयमानान्यपि न यान्तीत्यर्थः॥ ५ ५॥

तदेवं प्रथमपादोक्तसचणस्य योगस्याङ्गभृतं क्षेत्रतनूकरणपसं कियायोगमिभधाय क्षेत्रानामुद्गं कारणं चेत्रं सक्ष्णं प्रसन्द्रोक्षा कर्मणामिप भेदं कारणं सक्ष्णं प्रसन्द्राभिधाय विपाकस्य सक्ष्पं कारणञ्चाभिदिनं। ततस्याञ्चलात् क्षेत्रादीनां, ज्ञानयितरेकेन त्यागस्याप्रकालात्.
ज्ञानस्य च प्रास्त्रायम्तलात्, प्रास्त्रस्य च द्रेयाद्रेयकारणोपादयोपादानकारणलेन चतुर्व्यूद्रलात्, द्रेयस्य च द्रानयितरेकेण सक्ष्पानिव्यत्तेद्रं चतुर्व्यूद्रं स्वस्त्रकारणपदितमिभधायोपादानकारणभूताया विवेकस्थातेः कारणभूतानामन्तरङ्गविदरङ्गभावेन स्थितानां
योगाङ्गानां यमादीनां सक्ष्पं प्रस्तरस्थात्रक्षभावेनां स्थितानां उद्देज्ञमिभधाय परस्यरस्चणकार्णपूर्णकां प्रस्त्रभावेनावस्थितानां उद्देज्ञमिभधाय परस्यरस्चणकार्णपूर्णकां प्रस्तमिभिद्तं।

तद्यं योगा यमनियमादिभिः प्राप्तवीजभावः । श्रासनप्राणा-यामैरङ्करितः । प्रत्याद्वारेष पृष्पितः । ध्यानधारणासमाधिभिः १ फलियातीति व्याख्यातः साधनपादः ।

इति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविरचितायां राजमार्चण्डाभि-धायां पातञ्जलयोगशास्त्रसूचवृत्ती दितीयः साधनपादः ॥२॥

यागानामिति ७ पुक्तकपाठः ।

<sup>†</sup> प्रत्येकजन्मकारसपूर्वभिति В, С, Е पुक्तकपाठः। परस्परजन्म-पूर्व्वकिति G पुक्तकपाठः।

<sup>🗓</sup> कुसुमित इति ७ पुक्तकपाठः।

५ चित्तधारकासमाधिभिरिति म पुक्तकपाठः।

#### चव तृतीयः पादः।

थत्पाद्पप्रसरणादिषमादिविभृतयः।
भविना भाविनामस्त भृतनायः स भृतये॥
तदेवं पूर्वेदिष्टं धारणायङ्गपयं निर्णेतं संयमसंज्ञाभिधानपूर्वेदं
वाज्ञाभ्यन्तरादिसिद्धिप्रतिपादनाय सचित्तमुपक्रमते।
तत्र धारणायाः स्वरूपमाद।

## देशवन्धिश्वत्तस्य धारणा ॥ १॥

'देशे' नाभिषक्रनासाग्रादी । चित्तस्य 'बन्धः' विषयान्तरपरि-द्वारेख यत् चित्तस्य स्थिरीकर्षं। सा 'चित्तस्य धारणा', उच्यते ।

श्रयमर्थः । मैत्रादिश्वित्तपरिकर्षवासितान्तः करणेन यमनियम-वता जितासनेन परिश्वतप्राणिविचेपेण प्रत्याश्चतेन्द्रियगामेण निर्म्याधे प्रदेशे श्राजुकायेन जितदन्देन योगिना नासागादी सम्प्रश्चातस्त्र समाधेरभासाय चेतसः स्त्रिरीकरणं कर्त्त्रयमिति ॥ १ ॥

धारणामभिधाय धानमभिधातुमाइ।

तब प्रत्ययैकतानता ध्यानं ॥ २ ॥

'तच' तिसन् देशे वच चित्तं धतं तच। 'प्रत्ययस शानसा।

<sup>\*</sup> चित्तधारकेति म पुचानपाठः। † तस्मित्रचे इति B, E पुचानपाठः।

था 'एकतानता' विसदृष्ठपरिकामपरिहारदारेक यदेव धारकाया-मालम्बनीहतं तदालम्बनयेव निरम्तरसुत्पत्तिः, सा 'धानं', उच्चते ॥ ॥ २ ॥

चरमं योगाकुं समाधिमाइ।

# तदेवार्थमाचनिभीसं खरूपश्रुन्यमिव समाधिः॥॥ ॥ ॥ ॥

'तदेव' उन्नख्तणं ध्यानं । यत्र 'म्रर्थमात्रनिभीसं' म्रधीकारसमावे-मादुद्भृतार्थरूपं, न्यग्छतमानरूपलेन 'खरूपग्रू न्यमिव', म्यापद्यते, स 'समाधिः', द्रत्युच्यते । सम्यगाधीयते एकाग्रीकियते विचेपान्-परिच्रत्य यत्र मनः स 'समाधिः' ॥ ३ ॥

जनसन्वर्षस्य योगाङ्गनयस्य व्यवहाराय स्वत्रास्त्रे तान्त्रिकों संज्ञां कर्नुमार ।

#### चयमेकच संयमः ॥ ४ ॥

एकसिन् विषये ध्यान-धारणा-समाधिखन्तणं नितयं प्रवर्त्तमानं 'संयमसंज्ञया जास्त्रे व्यवज्ञियते ॥ ४ ॥

तस्य पत्तमार ।

#### तज्जयात् प्रज्ञाखाकः ॥ ५ ॥

'तस्य संयमस्य। 'जयात्'त्रभ्यासेन साम्येात्पादनात्!। 'प्रज्ञाचाः'

<sup>\*</sup> सरूपश्रून्यतामिवेति म प्रतासपाठः।

<sup>†</sup> संयमसंच इति В, Е पुष्तकपाठः।

<sup>‡</sup> सात्मोत्पादनादिति H पुरुःसपाठः।

ज्ञातस्यविवेकस्वरूपायाः । 'त्रालेकः' प्रसरे। भवति । प्रज्ञा ज्ञंयं सम्यगवभासयतीत्यर्थः॥ ५ ॥

तखोपयोगमाइ।

#### तस्य भूमिषु विनियागः॥ ६॥

'तस्य' संयमस्य, 'श्वमिषु' स्पूलसूत्त्वालस्वनभेदेन स्थितामु । चित्तवृत्तिषु, 'विनियोगः', कर्त्तयः । श्वधरामधरां चित्तश्वमिं जितां जितां श्वात्वात्तरस्थां श्वमी संयमः कार्यः । न श्वयमनात्वी-क्षताधरश्वमिः उत्तरस्थां श्वमी संयमं कुर्वाणः फलभाग् भवति ॥ ६ ॥ साधनपादे योगाङ्गान्यष्टावृद्धिः पञ्चानां सत्तणं विधाय चयाणां कयं न क्षतमित्याश्वद्वादः ।

## चयमन्तरक्तं पूर्विभ्यः॥ ७॥

'पूर्वेभ्यः' यमादिभ्यो योगाङ्गेभ्यः पारम्पर्येष समाधेरूपकार-केभ्यः। धारणादियोगाङ्गचयं सम्प्रज्ञातस्य समाधेः 'त्रन्तरङ्गं', समा-धिस्तरूपनिष्पादनात् ॥ ७ ॥

तखापि समाधन्तरापेचया वहिरङ्गलमाइ।

#### तद्पि विचर्कं निर्व्वीजस्य ॥ ८ ॥

'निर्व्वीजस्य' निरासम्बनस्य ग्रह्सभावनापरपर्यायस्य समाधेः । एतदपि योगाङ्गचयं, 'विहरङ्गं', पारम्पर्येणिपकारकलात्॥ प्र॥

<sup>\*</sup> प्रसादा भवतीति D पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> अवस्थितास्तिति E पुस्तकपाठः।

रदानीं योगाङ्गसिद्धीराख्यातकामः भंयमस्य विषयपरिष्ठाह्यं कर्नुं क्रमेण परिणामचयमारः।

ब्युत्यान-निरोधसंस्कारयोरिभभव-प्रादुर्भावौ नि-रोधस्रणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ८ ॥

'युत्यानं' चिप्त-मूढ-विचिप्ताखं स्वसिषयं । 'निरोधः' प्रष्ठष्टस-च्याक्तितया चेतसः परिषामः। ताभ्यां युत्यान-निरोधाभ्यां या जनितौ 'संस्कारौ तयोर्यथाक्रमं 'श्रिभिभव—प्रादुभावौ', यदा भवतः। 'श्रिभिभवः' न्यग्भूततया कार्य्यकरणासामर्थ्यनावस्तानं। 'प्रादुभावः' वर्त्तमानेऽध्वित श्रिभ्यकस्पतयावस्तानं। तदा 'निरोधचणे', 'चित्तस्थोभयष्टित्तसात् 'श्रम्वयः', यः सः 'निरोधपरिषामः', रत्युत्र्यते।

श्रयमर्थः। यदा युत्यानमंद्धारक्षे धर्मः स्थिरीभूता भवति, निरोधसंस्कारक्षयद्याविभवति, धर्मिक्ष्पतया च चित्तसुभयचान्ययि-लेनावस्थितं प्रतीयते, तदा स निरोधपरिणामश्रव्देन स्थवद्रियते। यद्यपि चललाद्गुणवृत्तस्य चेतसे निस्त्रस्तं नास्ति, तथाप्येवस्भूतपरि-णामः स्थैर्यसुच्यते ॥ ८ ॥

त्रसीव फलमाइ।

तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ॥१०॥

'तस्य' चेत्रसः, जक्तान्तिरेश्यमंस्कारात्', 'प्रश्नान्तवाहिता', भवति। परिदत्तविचेपत्रया सदृष्ठप्रवाहपरिणामि चित्तं भवतीत्यर्थः॥१०॥ निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणाममाइ।

<sup>\*</sup> सिद्धीराख्यातुकाम इति D पुक्तकपाठः।

सर्व्वार्थतैकात्रतयोः स्रयोदयो चित्तस्य समाधिपरि-णामः ॥ ११ ॥

'सम्बार्थता' चस्रवाद्यानाविधाऽर्थग्रहणं, चित्तस्य विचेपो धर्धः । एकस्मिन्नेवावसम्मने सदृष्मपरिणामिता 'एकायता', स्वापि चित्तस्य धर्मः । तयोर्थयाक्रमं 'चयोदया' । 'सर्वार्थतास्वचणस्य धर्मस्य 'चयः' श्रत्यन्तमभिभवः । 'एकायतासचणस्य धर्मस्य प्रादुभावोऽभि— यक्तिः । 'चित्तस्य' उद्गिक्षस्वस्य, श्रन्ययितयाऽवस्त्रामं 'समाधिपरि— णामः', हत्युच्यते ।

पूर्वसात् परिषामाद्यं विश्वेषः । तत्र संस्कारसम्बद्धोर्धसंयोरिभिन्न-प्रादुर्भावा । पूर्वस्य युत्यानसंस्कारस्वरूपस्य धर्मस्याः
न्यग्भावः। उत्तरस्य निरोधसंस्काररूपस्योद्भवाऽनिभक्षतनेनावस्थानं ।
रह तु चयोदयाविति । सर्वार्थतारूपविचेपस्यात्यन्ततिरस्कारादनुत्पन्तिरतीताध्वनि प्रवेशः चयः । एकायतासच्यस्य धर्मस्योद्भवा
वर्षमानेऽध्वनि प्रकटलं ॥ ११॥

हतीयमेकायतापरिकाममाइ।

शानोदितौ तुस्यप्रत्यया चित्तस्यैकात्रतापरिणामः ॥

यमाहितस्थैव 'चित्तस्थ', एकप्रत्ययो हित्तवित्रेष:। 'ज्ञानाः'

<sup>\*</sup> रकाग्रलिति B पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> तदपीति H पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> ख्रह्मानसंस्तारखेति H, C पुस्तकपाठः।

श्रातीतमध्वानं प्रविष्टः । श्रापरश्च छहितः' वर्त्तमानेऽध्वानि स्युरितः । दाविष समाहितिष्यालेन 'तुस्त्री' एकस्पासम्बन्तेन सदृश्ची, 'प्रत्ययी' । उभयचापि समाहितस्त्रीव चित्तस्त्रान्यथिलेनावस्त्रानं यत् सः 'एकायतापरिणामः', इत्युच्यते ॥ १ २ ॥

चित्तपरिणामे। ऋष्पमन्यवाति दिश्ववाद ।

रतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मा-लक्ष्यावस्थापरिसामा व्या-स्थाताः \* ॥ १३ ॥

'एतेन' चिविधोक्तेन चिक्तपरिणासेन । 'श्रतेषु' खूब-स्रक्षोषु । 'इन्द्रियेषु' बुद्धिकक्षीन्तःकरणभेदेनावस्थितेषु । 'धर्म-स्रक्षणावस्था-भेदेन चिविधः परिणासा यास्याताऽवगन्तयः ।

श्रविष्यतस्य धर्मिणः पूर्वधर्मानिष्टन्तै। धर्मान्तरापिनधर्मीपरि-णामः , यथा स्वत्तपस्य धर्मिणः पिष्डक्पधर्मपरित्यागेन घटक्प-धर्मान्नरस्त्रीकारः , 'धर्मपरिणामः' दृत्युच्यते । 'स्वत्रणपरिणामः,' यथा तस्त्रेव घटस्थानागताध्वपरित्यागेन वर्त्तमानाध्वस्त्रीकारः, तत्परित्यागेन चातीताध्वपरिग्रदः । 'श्रवस्थापरिणामः', यथा तस्त्रेव घटस्य प्रथमदितीययोः सदृश्रयोधर्मस्वचणयोरन्वियत्वेन । यतस्रक्षं गुणदृत्तं नापरिणममानं चणमपास्ते ॥ ९३॥

<sup>\*</sup> धर्मन दागावस्थापरिगाना चास्थात इति ए मुक्कमपाठः।

<sup>†</sup> बुद्धिनर्मभेदेनावस्थितेष्विति E पुक्त नपाठः ।

<sup>‡</sup> परिवाम इति H पुत्तक्याठः।

<sup>§</sup> घटरूपधर्मानाराष्ट्रीबार द्रति ० पुरावपाठः ।

## ननु केऽयं धर्मीत्यात्रह्म धर्मिणो सम्मणमारः। तन् शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी†॥१४॥

'ज्ञानाः' ये क्रतखखयापारा त्रतीतेऽध्वन्यऽनुप्रविष्टाः। 'छदिताः' ये त्रनागतमध्यानं परित्यज्य वर्त्तमानेऽध्विन खखयापारं कुर्व्विन्तः। 'श्रयपदेग्याः' ये ज्ञानिक्ष्णेण खिता यपदेष्टं, न ज्ञक्यन्ते। यद्या सम्बं सम्बंत्यक्रमित्येवमादयःः। नियतकार्यकारणक्ष्पतया योग्यत—याऽविक्षत्रा ज्ञानिरेवेद धर्माज्ञव्देनाभिधीयते। तं निविधमपि धर्में योऽनुपतत्यनुवर्त्तते त्रन्वयिवेन खीकराति, सः 'ज्ञान्तादितायप-देग्यधर्मानुपाती धर्मी', इत्युच्यते, यथा सुवर्षं क्षकक्ष्पधर्मपरि-त्यागेन्थे खित्तकधर्मान्तरपरिग्रहे सुवर्षक्ष्पतयाऽनुवर्त्तमानं। तेषु धर्मेषु कथित्वद्विनिकेषु धर्मिक्षपतया सामान्यात्मना धर्मक्षपत्या विक्षेषात्मनाऽविद्यतमनुपातिवेनावभासते॥ १४॥

एकस्य धर्मिणः कथमनेके परिणामा दत्याश्रद्धामपनेतुमाइ।

## क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥

<sup>\*</sup> तत्रेतिपदं अक्षक्षव्यवज्ञादर्भपुक्तकेषु नान्ति । परन्तु भाव्यकारेब सूत्रान्तर्गतेत्वेन परिग्रहीतत्वात् अक्षाभिरिष तथेन व्यवस्थापितं ।

<sup>† &</sup>quot;याग्यताविष्ट्झा धर्मियः ग्राह्मिरेव धर्मः" इत्ययं भाष्यपाठः काश्यां सुदितयागभाष्यपुत्तके सूत्रान्तर्गेत एव सुदितः। परन्वयं न समी-चीनः वार्त्तिककारेब उक्तपाठस्य भाष्यमध्ये परिग्रबितत्वात्।

<sup>‡</sup> तेवां यथा खं सर्व्वातमकामित्वेवमादय इति छ पुत्तकपाठः । तेवां यथा सर्व्वे सर्व्वातमकामित्वेवमादय इति ए पुत्तकपाठः ।

मुदिकारूपधर्म्मपरित्वागेनेति ८ पुक्तकपाठः ।

धर्माणासुक्रसचणानां यः 'क्रसः,' तस्य यत् प्रतिचणं 'प्रत्यत्वं', परिदृश्यमानं, 'परिणामस्य' जक्रसचणस्य, 'प्रत्यत्वं' नानाविधत्वे, 'हेतुः' खिङ्गं श्वापकं भवति। श्रयमर्थः। योऽयं नियतक्रमः, स्वृष्णात् स्वत्पिण्डसतः कपालानि तेश्व घट दत्वेतं रूपः परिदृश्यमानः परिणामस्यान्यत्वमावेदयति। तस्मिन् एव धर्मिणि यो खचणपरिणामस्यावस्थापरिणामस्य च क्रमः सेऽयवेनेव न्यायेन परिणामान्यत्वं गमकोऽवगन्तव्यः। सर्व्व एव च भावा नियतेनेव क्रमेण प्रतिचणं परिणममानाः परिदृश्यन्ते श्वतः सिद्धं क्रमान्यत्वात् परिणामान्यत्वं । चित्तादीनां सर्व्ववां परिणममानानां केचित् धर्माः प्रत्येचेणवेवापस्थन्ते, यथा स्ववादयः संस्थानादयञ्च। केचिदेकान्केनानुमानगन्याः, यथा धर्म-संस्कार-श्रक्तप्रस्तयः? । धर्मिणसानम्तिः सर्ववानुगमः॥ १५॥

द्रानीमुक्तस्य स्यमस्य विषयप्रदर्भणदारेण सिद्धीः प्रतिपाद-स्यतमाद्या

परिणामचयसंयमादतीतानागतज्ञानं ॥ १६ ॥
धर्म-खन्नणावस्त्राभेदेन यत् 'परिणामचयं छन्नं। तन 'संयमात्'

<sup>🕈</sup> पूर्व रव चेति 🗵 पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> चतः सिद्धं क्रमान्यलं क्रमान्यलात् परिकामान्यलमिति H पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> विषयादीनामिति н पुक्तकपाठः।

<sup>§</sup> नर्म-संख्वार-प्रक्तिप्रभ्रतय इति B, E पुक्तनदयपाठः।

<sup>∥</sup> धर्मियाचा भिज्ञाभिज्ञरूपवयेति म पुक्तकपाठः।

प प्रदर्शयतुमाहिति B, C, E प्रस्तेष पाठः।

## ननु केऽयं धर्मीत्यात्रङ्मा धर्मिणो सम्मणनारः। तन् शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी†॥१४॥

'श्रामाः' ये हतस्वस्वयापारा श्रातीतेऽध्वन्यऽनुप्रविष्टाः। 'छिदिताः' ये श्रानागतमध्यानं परित्यज्य वर्त्तमानेऽध्विन स्वस्वयापारं सुर्व्यन्ति । 'श्रयपदेग्याः' ये श्रातिक्षपेण स्थिता व्यपदेष्टं, न श्रकानो । यथा सम्बं सम्बंत्यक्रमित्येवमादयः! । नियतकार्यकारणक्ष्पतया योग्यत— याऽविक्षन्ता श्रातिवेद धर्माण्यदेनाभिधीयते । तं चिविधमपि धर्में योऽनुपतत्यनुवर्त्तते श्रन्ययिलेन स्वीकराति, सः 'श्रान्तादिताव्यप-देश्यधमीनुपाती धर्मी', इत्युच्यते, यथा स्वषं क्षकक्ष्पधर्मपरि-त्यागेनि स्वित्वधमीन्तरपरिग्रहे सुवर्षक्ष्पतयाऽनुवर्त्तमानं । तेषु धर्मेषु कथिद्यद्विभन्नेषु धर्मिक्षपतया सामान्यात्मना धर्मक्षपत्या विश्वषात्मनाऽविद्यतमनुपातिलेनावभासते ॥ ९४॥

एकस्य धर्मिणः कथमनेके परिणामा दत्यात्रद्वामपनेतुमाइ।

## क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥

<sup>\*</sup> तत्रेतिपदं असाझव्यवड़ादर्भपुक्तकेषु नाक्ति। परन्तु भाष्यकारेब सूत्रान्तर्गतलेन परिग्रहीतलात् असाभिरिप तथेन व्यवस्थापितं।

<sup>† &</sup>quot;याग्यताविष्ण्जा धर्मियः प्रितिरेव धर्मः" इत्ययं भाष्यपाठः काद्यां मुद्रितयागभाष्यपुक्तके सूत्रान्तर्गत एव मुद्रितः। परनवयं न समी-चीनः वार्त्तिककारेख उक्तपाठस्य भाष्यमध्ये परिग्रखितत्वात्।

<sup>‡</sup> तेवां यथा खं सर्व्वाताकामित्वेवमादय इति छ पुत्तकपाठः । वेवां यथा सर्वे सर्व्वाताकामित्वेवमादय इति ए पुत्तकपाठः ।

<sup>श्रु मुनिकारूपधर्म्मपरित्यागेनेति ८ पुक्तकपाठः ।</sup> 

धर्माणासुक्रसचणानां यः 'क्रसः,' तस्य यत् प्रतिचणं 'मन्यतं', परिदृष्ट्यमानं, 'परिणामस्य' जक्रसचणस्य, 'म्रन्यत्ने' नानाविधत्ने, 'हेतुः' खिङ्गं श्चापकं भवति। श्रयमर्थः । योऽयं नियतक्रमः, स्ट्यूणात् स्टत्पिण्डसतः कपासानि तेष्य घट दत्येतं इपः परिदृष्ट्यमानः परिणामस्यान्यत्यमावेदयति । तस्मिन् एव धर्मिणि यो सच्चणपरिणामस्यावस्थापरिणामस्य च क्रमः सेऽप्यनेनेव न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोऽवगन्तयः । सर्वे एव च भावा नियतेनेव क्रमेण प्रतिचणं परिणममानाः परिदृष्यन्ते श्वतः सिद्धं कमान्यत्वात् परिणामान्यत्वे । चित्तादीनां सर्वेषाः परिणममानानां केचित् धर्माः प्रत्येचेणवेषापस्यन्ते, यथा स्वादयः संस्थानादयस्य । केचिदेकान्नेनानुमानगन्याः, यथा धर्म-संस्कार-प्रक्तिप्रस्थतयः? । धर्मिणसा-निम्नइपतयाः सर्वेचानुगमः ॥ १५॥

दूदानीमुक्तस्य संयमस्य विषयप्रदर्भणदारेण सिद्धीः प्रतिपाद-सितमाद्गः।

परिणामचयसंयमादतीतानागतज्ञानं ॥ १६ ॥
धर्म-सचणावस्थाभेदेन यत् 'परिणामचयं स्रतं। तच 'संयमात्'

पूर्व रव चेति म पुक्तकपाठः ।

<sup>†</sup> बातः सिद्धं क्रमान्यत्वं क्रमान्यत्वात् परिकामान्यत्वमिति H पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> विषयादीनामिति H पुक्तकपाठः।

<sup>🦠</sup> कर्म-संस्कार-प्रतिप्रभरतय इति B, E पुस्तकदयपाठः।

<sup>।</sup> धर्मिग्यः भिज्ञाभिज्ञरूपवयेति म पुत्तकपाठः।

प प्रदर्शयतुमाहिति B, C, E पुक्तकेषु पाठः।

निषान् विषये पूर्वोक्तस्य वंयम्बः करकात्, 'यतीतानागतद्यानं', वोगिनः सम्यगाविभवित । रदमण तात्पर्यं । श्रसिन् धर्मिण श्रवं धर्मः, रदं सक्यं, रयमक्या पानागतद्यानः समेत्य वर्त्तमाने धर्माः सं व्यापारं विधायातीतमध्यानं प्रविन्नतीत्येवं परिद्यतिष्ये पत्या यदा संवमं कराति, तदा यत् किश्चिरतिकान्तमनुत्पन्नं वा तस्यवं योगी जानाति । धतिस्तत्तिक्तं प्रद्वस्वप्रकाश्चरत्वात् सर्वार्थगद्यन्यामर्थनविद्यादिभिर्व्विपेरज्यं परिष्ट्रियते । यदा तः तिस्तिद्यायेर्विकेपाः परिष्ट्रियते । यदा तः तिस्तिद्यायेर्विकेपाः परिष्ट्रियन्ते, तदा निवन्तमस्योवाद्श्रस्य सर्वार्थन्यस्यमामर्थनेकायनाव्यादाविभविति ॥ १६॥

विद्यानारमाइ।

शब्दार्थ-प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् सङ्करस्तत्प्र
• विभागसंयमात् सर्व्वभूतरुतज्ञानं ॥ १७॥

'श्रन्दः' श्रोचेन्द्रियगाश्चो नियतकमवर्षाता नियतेकार्श्वपत्तिस्य-विक्तिः। यदि वा क्रमरहितः स्कोढात्मा ध्वनिः श्राक्तमंक्कतम् द्विसाद्यः, उभययापि पदक्षो वाक्यक्षयः। तथोरेकार्थप्रतिपत्ती सामर्थात्। 'श्रर्थः' जाति-गुण-क्रियादिः। 'प्रत्ययः' ज्ञानं विषयाकारा बुद्धिन्तः। एषां श्रन्दार्थज्ञानानां व्यवहारे 'इतरेतराध्यासात्' भिन्नानामपि बुद्धोकक्षपतासम्पादनात् सङ्गीर्धलं। तथाहि गामावस्येत्रकः कश्चिद्-गोस्रवणमर्थं गोलजात्यविक्तं सास्तादिमत्पिष्डक्ष्पं, श्रन्दं तदाचकं, ज्ञानश्च तद्गाहकमभेदेनैवाध्यवस्यति । न लस्य गोश्रन्दो वाचकः, स्रयं गोश्रन्दस्य वाच्यः, तथोरिदं स्वद्यकं श्लाबस्थित भेदेन व्यवहरति। चया हि केाऽयमर्थः, कार्य मन्दः, किमिदं ज्ञानमिति पृष्टः सर्व-वैकक्पमेवात्तरं ददाति गौरिति । स यद्येकक्पतां न प्रतिपद्यते कथमेकक्पमुत्तरं प्रयक्कति । एतिसम्बदिखते योऽयं 'प्रविभागः', दूरं मन्द्रस्य तत्तं यदात्रकलं नाम । ददमर्थस्य यदात्त्रलं । ददं ज्ञानस्य यत् प्रकामलं । दति प्रविभागं विधाय तिसान् प्रविभागे यः 'संय-मक्दरोति, तस्य 'सर्वेषां भ्रतानां स्था-प्रमु-पित्त प्रतिस्पादीनां यत् 'क्तं' यः मन्दः । तत्र 'ज्ञानं', जत्पद्यते । ज्यनेनाभिप्रायेनैतेन प्राणिनाऽयं मन्दः समुचारित दति सन्वे जानाति ॥ १७॥

सिद्धामारमाइ।

## संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं ॥ १८॥

दिविधासित्तस्य वासनाक्ष्णाः 'संस्काराः। केचित् स्वतिमाचौत्पा-दनफलाः। केचिक्वात्यायुर्भेगणज्ञणविपाकचेतवः यथा धर्माधर्मास्थाः। तेषु संस्कारेष यदा संयमं करोति, एवं मया सेऽधींऽनुभ्रतः, एवं मया सा किया निष्पादितेति पूर्व्यक्तं सर्व्यमनुसन्दधाना भावनयैव प्रवेशसमन्तरेण उद्बुद्धसंस्कारः सर्व्यमतीतं स्वर्रति। क्रमेण साचात्-क्रतेषूदुद्वेषु संस्कारेषु 'पूर्व्यक्रमानुभ्रतानपि जास्यादीन् प्रत्यचेण प्रस्ति॥ १ मा

<sup>\*</sup> सर्वेत्रेकमेवेत्तरमिति E पुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> वदतीति म पुस्तकपाठः।

I रतसिन् खिते इति H पुत्तकपाठः।

<sup>१ दिविधाक्तस्थेति E पुक्तकपाठः।</sup> 

<sup>∥</sup> साचात्क्रतेषु संस्कारे व्यिति B, C, E पुत्तकेषु पाठः।

#### सिह्यमारमाइ।

#### प्रत्ययस्य परिचत्तज्ञानं । १८॥

'प्रत्ययस्य' परिचल्सः केनिचित्रुखरागादिना सिङ्गेन ग्रहीतस्त । यदा संयमं करोति तदा 'परकीयस्य चित्तस्य 'द्वानं', उत्पद्यते । सरागमस्य चित्तं वीतरागं वेति परिचलगतानिष सर्व्वानेव धर्मान् जानातीत्वर्थः ॥ ९८ ॥

त्रस्थैव पर्चित्तज्ञानस्य विश्वेषमाइ।

#### न तत् सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् ॥ २०॥

'तस्य' परस्य, यिचनं 'तत्', 'सालम्बनं' स्वकीयासम्बनेन सहितं,
'न', प्रकाते ज्ञातं । श्रासम्बन्धः केनिचिस्तिङ्गेनाविषयीक्रतलात्।
सिङ्गाचित्तमाचं परस्थावगतं, न तु नीस्विषयमस्य चित्तं, पीतविषयमिति वा । यच न ग्रहीतं तच संयमस्य कर्तुमप्रकालात्।
न भवति परचित्तस्य यो विषयस्य ज्ञानं । तस्मात् परकीयचित्तं
नासम्बनसहितं ग्रह्मते । तस्मासम्बनस्याग्रहीतलात् । चित्तभक्षाः
पुनर्श्वचने एव । यदा तु किमनेनास्यम्वतमिति प्रस्थिमं करोति
तदा तत्संयमात् तदिषयमि ज्ञानं जत्यद्यते एव ॥ १०॥

सिद्धान्तरमार ।

कायरूपसंयमात्तद्याद्यश्रक्तिस्तभे चक्षुःप्रकाशासं-यागेऽन्तर्ज्ञानं ॥ २१ ॥

- \* प्रथमखेति C प्रत्तवपाठः।
- † रतत्स्त्रचं काष्यांन्मुदितयागभाष्यपुक्तके नास्ति ।
- । प्रथमं यस्य परिचत्तस्थेति ८ पुक्तकपाठः।
- ऽ प्रत्ययस्थेत्वादिस्त्रचं, न तत्वालम्बनित्वादिस्त्रचच काष्याम्मुदितयाग-भाष्यपुक्तके नाक्ति।

'कायः' श्ररीरं । तस्य 'क्पं' चजुर्गाञ्चो गुणः । तस्मिन् काये दृदं क्पमिति 'संयमात्', तस्य क्पस्य चजुर्गाञ्चालक्पा या 'श्रितः', तस्याः 'सस्मे' भावनावश्चात् प्रतिबन्धे । 'चजुःप्रकाशासंयोगे', 'चजुषः,' 'प्रकाशः' सन्वधर्मः, तस्य 'श्रसंयोगे' तद्ग्रहणस्य व्यापारा मावे । योगिनः 'श्रम्लर्द्धानं', भवति । न केनचिद्सौ दृश्यत द्रत्यर्थः । एतेन श्रव्याद्यन्तर्द्धानसुत्रं वेदितव्यं । एतेन क्पाद्यम्तर्द्धानोपाय प्रदर्शनेनेव श्रव्यादीनां श्रोजादियाञ्चाणामन्तर्द्धानं जन्नं भवति ॥ ॥ १९॥

सिद्धान्तरमाइ।

सोपक्रमं निरुपक्रमच्च कर्मा तत्संयमाद्परान्तज्ञा-नमरिष्टेभ्या वा॥ २२॥

श्रायुर्व्धिपाकं यत् पूर्व्यक्ततं 'कर्ष', तिह्नप्रकारं, 'सेप्पक्रमं' 'निक्पक्रमञ्च'। तत्र 'सेपिक्रमं' यत् फलजननाय सहोपक्रमेण कार्य-कारणाभिमुख्येन वर्त्तते। यथा उष्णप्रदेशे प्रसारितार्द्रवासः श्रीचमेव प्रस्थति। उक्रविपरीतं 'निक्पक्रमं'। यथा तदेवार्द्रवासः संवर्त्तिन

<sup>\*</sup> तसिन्नास्यसिन् काये रूपिनतीति म चिक्रितपुक्तकपाठः। तसिन्न-स्यसिन् काये रूपिनतीति म पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> म चिक्रितपुक्तके 'स्तेन ग्रन्दायन्तर्धानमुक्तं' इत्ययं पाठः सूत्राकारेब खबस्यापितः। परन्वयं न समीचीनः, उक्तपाठस्य काग्र्यामुदितयामाय्य-पुक्तके भाष्यान्तर्गतत्वात्। तत्र वाचस्यतिमित्रेख 'स्तेनेति' इति भाष्यपाठं विश्वय कायग्रन्दस्यग्र्रस्यगन्धसंयमात् तद्याद्यग्रक्तिक्तम्भे श्रोत्रत्वयसनजाव्यप्रकाश्रासंयोगे तदन्तर्धानमिति सूत्रमूहनीयं इति भाष्याभिप्रायस्य विश्वतत्वात्। अस्रक्षत्वस्य पुक्तकेषु स्वान्तर्गतत्वात्व।

मनुष्णदेशे चिरेण श्रोषमेति । श्रिक्षिन् दिविधे कर्षाण यः 'संयमं करोति, किं मम कर्ष श्रीप्तविपाकं किं चिरविपाकिमत्येवं ध्यानदा—द्यात् 'श्रपरान्तञ्चानं', श्रुक्षात्पद्यते । 'श्रपरान्तः' श्ररीरिवयोगः । तिस्तन् 'श्रानं'। श्रमुक्षिन् काले श्रमुक्षिन् देशे मम श्ररीरिवयोगो भविष्यतीति निःसंश्रयं जानाति । 'श्ररिष्टेभ्यो वा'। श्रिरष्टानि चि—विधानि श्राध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकभेदेन । तनाध्यात्मिकानि पिहितकर्षः कौष्ठस्य वायोर्धेषं न ग्रम्णोति इत्येवमादीनि । श्राधि—भौतिकानि श्रकस्मात् विक्रतपुरुषदर्श्वनादीनि । श्राधिदैविकानि श्रकास एवं द्रष्टुमश्रक्यस्वर्गादिपदार्थदर्शनादीनि । त्रेभ्यः श्ररीर—वियोगकालं जानाति । यद्यप्ययोगिनामप्यरिष्टेभ्यः प्रायेण श्रानसु—त्यद्यते, तथापि तेषां सामान्याकारेण तत् संश्रयद्भपं । योगिनां पुनर्नियतकाखदेश्वतया प्रत्यचवदयभिचारि ॥ २२॥

परिकर्मानिष्यादिताः सिद्धीः प्रतिपादियतुमाद ।

# मैत्यादिषु बज्ञानि ॥ २३॥

'मैंबी-कर्णा-सुदितायेचासु यो विश्तिः संयमः तस्य 'स्वानि', तासां मैंबादीनां सम्बन्धीनि प्रादुर्भविन्तः । मैंबी-कर्णा-सुदिता-साथाऽस्य प्रकर्षे गच्छन्ति, स्थास सर्वस्य मिनलादिकं सम्प्रति-पद्यते॥ १३॥

सिद्धान्तरमाइ।

चकाख रवेति म पुक्तकपाठः ।
 परिवर्मानिष्यन्दभूताः सिक्रीरिति म, ८ पुक्तवद्वपप्रठः ।

## वखेषु इस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥

इस्वादिसम्बन्धिषु 'बलेषु', क्रतसंयमख इस्वादिवद्बलानि त्राविभेवन्ति। तदयमर्थः। यस्मिन् इस्तिबले वायुवेगे सिंहवीर्थे वा तत्रायभावेन संयमं करोति, तत्त्तसर्व्यममर्थ्युत्रं सत्त्वमख प्रादर्भवतीत्वर्थः॥ ५४॥

सिद्धान्तरमाइ।

### प्रष्टच्याचे।कन्यासात् स्रक्ष-व्यवहित-विप्रक्षष्टज्ञानं । ॥ २५॥

'प्रवृत्तिर्विषयवती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता। तस्या योऽसौ 'श्रालोकः' सालिकप्रकाष्मप्रसरः, तस्य निश्चिषु विषयेषु 'न्यासात्' तदासितानां विषयाणां भावनातः, श्रे खान्तः करणेश्चिन्त्रियेषु च प्रक्तष्ट-ष्मित्रमापन्नेषु ध्रिक्षस्य' परमाखादेः, 'व्यवहितस्य' अस्यन्तर्गतस्य निध्यादेः, विप्रकृष्टस्य' मेर्व्वपरपार्श्ववर्त्तिने रसायनादेः, 'ज्ञानं', खत्पद्यते॥ १५॥

एतत्समानवृत्तान्तं सिद्धान्तरमाइ।

#### भुवनज्ञानं स्वर्धे संयमात् ॥ २६ ॥

तन्मयोभावेनेति म पुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> स्त्या-व्यवित-विप्रक्तरार्थेचानमिति E पुल्तकपाठः ।

<sup>🕽</sup> सात्त्विकप्रकाश इति 🗷 पुक्तकपाठः ।

<sup>🖇</sup> भावगदिति म पुत्तनपाठः।

<sup>॥</sup> प्रज्ञस्मातितामापत्रीव्यति H पुक्तकपाठः।

<sup>¶</sup> निधानादेरिति म पुक्तकपाठः।

'सूर्यों' प्रकाशमये, यः संयमं करोति, तस्य सप्तस् अर्भुवःखः-प्रस्तिषु खोकेषु यानि 'भुवनानि तत्यिश्चवेशभाश्चि पुराणि, तेषु यथावदस्य 'शानं', उत्पद्यते । पूर्वेसिन् सूचे सान्तिकप्रकाश्च श्रासम्बन्तयोक्त इत् सीतिक इति विश्वेषः ॥ २ ६ ॥

भौतिकप्रकात्रान्तरासम्बद्धारेणैव सिद्धान्तरमाद ।

# चन्द्रे ताराव्यू इज्ञानं ॥ २०॥

'ताराणां' क्योतिषां, यः 'यूदः' विशिष्टसस्त्रवेशः, तस्मिन् 'चन्द्रे', इतसंयमस्य 'ज्ञानं', उत्पद्यते । स्वर्थप्रकाशेन इततेष्ठस्कलात् ताराणां, स्वर्थसंयमान्तज्ज्ञानं न शकोति भवितुमिति पृथगुपायो-ऽभिदितः ॥ २७॥

सिद्धान्तरमाइ।

# भुवे तद्गतिज्ञानं॥ २८॥

'ध्रुवे' निश्चले च्योतिषां प्रधाने, क्रतसंयमस्य तासां ताराणां या 'गितः', प्रत्येकं नियतकासा नियतदेशा च तस्याः 'ज्ञानं', उत्पद्यते। इयं तारा श्रयं यदः इयता कालेन इमं राश्चिमिदं नचनं यास्यति इति सर्वे जानातीत्यर्थः। इदं कालज्ञानफसमित्युक्तं भवति॥ २ प्रणा

वाद्याः सिद्धीः प्रतिपाद्यान्तराः सिद्धीः प्रतिपाद्यितुसुपक्रमते ।

## नाभिचने कायव्यूहज्ञानं ॥ २८ ॥

श्वरीरमध्वर्त्त 'नाभिसंश्वकं यत् षोड्गारं 'वकं', तसिम् इत-

धंयमस्य थोगिनः, 'कायगते। योऽसी 'खूइः' विज्ञिष्टं रस-मस-धातु-नाद्यादीनामवस्तानं, तत्र 'ज्ञानं', उत्पद्यते । इदसुकं भवति । नाभित्रकं प्ररीरस्य मध्यवित्तं सर्व्वतः प्रस्तानां नाद्यादीनां मूसभूतं। त्रातस्त्र कतावधानस्य समग्रः समिवेशो यथावदाभाति\*॥ २८॥

सिद्धान्तरमाइ।

# करहकूपे खुत्पिपासानिष्टत्तिः ॥ ३०॥

कष्ठे गत्ने कूपः 'कष्ठकूपः' जिज्ञा-तन्त्नोरधस्तात् कूपद्दव कूपे।
गर्नाकारप्रदेशः। प्राणादेर्यत्मम्पर्कात् नुत्पिपामादयः प्रादुर्भवन्ति।
तस्मिन् क्रतमंद्यमस्य योगिनः 'नुत्पिपामादयो निवर्त्तन्ते। घष्टिकाधस्तात् त्रोतमाप्यायमाने तस्मिन् भाविते भवत्येवंविधा सिद्धिः॥३०॥

#### सिद्धान्तरमाइ।

# क्रुर्भानाद्यां खेर्यं ॥ ३१॥

कष्टकूपस्थाधसात् या 'कूर्यास्था नाड़ी, तस्थां क्रतसंयमस्य, चेतसः 'स्वैयों', जत्पद्यते । तत्स्थानमनुप्रविष्टसः चपस्ता है न भव-तीत्यर्थः । यदि वा कायस्य स्वैर्यमुत्पद्यते, न केनचित् सम्द्यितं बकात इत्यर्थः ॥ ३९॥

#### सिद्धान्तरमाइ।

<sup>\*</sup> यथावदाविभवतीति B, C, E प्राक्तपाठः

<sup>†</sup> जिज्ञाचचुोरधक्तादिति म पुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> श्रोतसा धार्यमाय इति F पुरतक्पाठः।

<sup>🖇</sup> चनतेति C प्रस्तवपाठः । चचनतेति H पुस्तवपाठः ।

# मूर्बञ्चोतिषि सिबदर्शनं ॥ ३२ ॥

श्चिरःकपाले ब्रह्मरन्ध्रास्थं किद्रं प्रकाशाधारलात् 'व्योतिः । यथा ग्रहाभ्यन्तरस्यस्य मणेः प्रसरन्ती प्रभा कुश्चिकाविवरप्रदेशे सङ्ग्रहते , तथा इदयस्यः सान्तिकः प्रकाशः प्रस्तासान सम्पिण्डितलं भजते । तन क्रतसंयमस्य, ये द्यावा-प्रथियोरन्तरास्ववर्त्तिनः 'सिद्धाः' दियाः पुरुषाः, तेषामितरप्रास्त्रहृष्णानां तस्य दर्श्वनं भवति । तान् प्रस्ति, तेस सन्भायत द्रत्यर्थः ॥ ३२ ॥

सर्वज्ञते उपायमाइ।

# प्रातिभादा सर्वे ॥ ३३ ॥

निमित्तानपेचं मने। माजजन्यमिवधंवादकं द्रागृत्पद्यमानं ज्ञानं प्रतिभा । तस्यां धंयमे क्रियमाणे 'प्राप्तिभं' विवेकस्थातेः पूर्वंभावि तारकं ज्ञानं, उदेति? । यथोदेखतः सवितः पूर्वं प्रभा प्रादुर्भवित । तददिवेकस्थातेः पूर्वं तारकं 'सर्वविषयं ज्ञानमावि-भंवित । तस्यान् स्ति संयमान्तरानपेचः सर्वं जानातीत्वर्थः ॥ १ १ ॥

सिद्धान्तरमाइ।

## हृद्ये चित्तसंवित्॥ ३४॥

'इद्यं' मरीरख प्रदेमविमेषः। तस्मिनधोसुखस्रक्षपृष्डरीकाभ्यन्तरे

<sup>\*</sup> कुश्चिताक।रेव सर्व्वप्रदेशे सङ्गठत इति या॰।

<sup>†</sup> सर्व्धनिभित्तानपेज्ञभिति । ब्रह्मकपाठः।

<sup>‡</sup> भटित्यत्पद्यमानमिति D पुत्तवपाठः ।

<sup>§</sup> उत्पद्यत इति छ पुत्तकपाठः।

<sup>||</sup> बचेरिच्यति सवितरीति D पुक्तवापाठः।

श्वनः कर्णसन्स्य श्वानं । तत्र क्षतसंयमस्य स्व-परिकत्रानसृत्य-द्यते । स्वित्तनगताः सर्वा वासनाः परिक्तगतांश्च रागादीन् जाना-तीत्वर्थः ॥ ३४ ॥

सिद्धान्तरमाइ।

सत्त्वपुरुषयारत्यन्तासङ्कीर्सयाः प्रत्ययाविश्रेषा भागः । परार्थान्यस्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं ॥ ३५ ॥

'सन्तं' प्रकाशसुखात्मकः प्राधानिकः परिणामिवश्रेषः । 'षुक्षः' भोका श्रिधष्टाहरूपः । तथोभीग्य-भोकृत्वरूपत्नात् चेतनाचेतनत्नाच श्रित्यन्तासङ्गीर्धतं भिन्नतिमत्यर्थः । तथोर्थः 'प्रत्ययस्माविश्रेषः' भेरे-नाप्रतिभासनं, १ स भोगः । तस्मात् सन्तस्येव कर्ष्टताप्रत्यथेन या सुख-दुःखर्धतित् स 'भोगः' सन्तस्य खार्थनेरपेन्द्र्येण 'परार्थः' पुरुषार्थः ॥ । तस्मादन्ये यः 'खार्थः' पुरुषस्वरूपमाचालन्तः, परित्यक्रासङ्कारे सन्ते या चिन्द्र्यासंक्रान्तिः, तच क्रतसंयमस्य 'पुरुषविषयं 'श्रानं', जत्यद्यते । तदेवं रूपं खालम्तनं श्रानं सन्तनिष्ठं पुरुषो जानाति । न पुनः पुरुषो ज्ञाताश्रानस्य विषयभावमापद्यते, श्रेयत्वापन्तेः । श्राहत्वश्रेयत्वयोरत्यन्तविरोधात् ॥ १ ५ ॥

त्रस्वेव संयमस्य फसमार ।

<sup>\*</sup> खन्तः कर ग्रहित H पुस्तकपाठः।

<sup>†</sup> प्रत्ययाविश्वेषाय भाग इति H, B, C चिक्रितमुक्तवापाठः । पाखित-नामकपत्रे मुद्रितयागसूत्रे पुरुषसक्त्ययोः इति पाठो दृश्यते ।

<sup>‡</sup> भोक्रिधिछाहरूप इति । पुराक्याङः।

<sup>🖇</sup> चभेदेन प्रतिभासनमिति 🖟 मुक्क्याठः।

<sup>||</sup> पुरुषार्थनिमित्त इति H पुरुषपाठः।

# ततः प्रातिभ-श्रावण-वेदनादशीखादवाशी श्रायनी ॥ ३६॥

'ततः' पुरुषसंयमाद्श्यस्यमानात्, युत्यितस्यापि ज्ञानानि जायन्ते। तच 'प्रातिमं' पूर्ष्यातं ज्ञानं, तस्याविभंवनात्" स्रस्मादिकमर्थं पर्यात । 'त्रावणं' त्रोत्रेन्द्रियजं ज्ञानं, तस्याच प्रकृष्टं दियं दिवि भवं क्रव्यं जानाति । 'वेदना' स्पर्धेन्द्रियजं ज्ञानं, विद्यतेऽनयेति
काला तान्त्रिक्या संज्ञया व्यवक्रियते। तस्मात् दिव्यस्पर्धविषयं ज्ञानं
स्प्रजायते। 'त्रादर्धः' चतुरिन्द्रियजं ज्ञानं, त्रासमन्तात् दृस्यते
अनुश्चयते इपमनेनेति काला, तस्म प्रकर्षाद्विवाइपज्ञानमुत्यद्यते।
'त्राखादः' रसनेन्द्रियजं ज्ञानं, त्राखाद्यते अनेनेति काला, तस्मिन्
प्रकृष्टे दिव्यर्ससंविद्यज्ञायते। 'वात्ता' गन्धसंवित्, ' दृत्तिक्रद्यने
तान्त्रिक्या परिभाषया प्राणेन्द्रियमुच्यते, वर्त्तते गन्धविषय इति
काला दृत्तेर्प्राणेन्द्रयाज्ञाता वात्तां गन्धसंवित्, तस्यां प्रक्रव्यमाणायां
दिव्यगन्धोऽनुश्चयते॥ ३६॥

एतेषां फलविग्रेषानां विषयविभागमादः!।

ते समाधावुपसर्गा व्युत्याने सिद्धयः॥ ३७॥

'ते' प्राक्प्रतिपादिताः फलविश्रेषाः, 'समाधेः प्रकर्षं गच्छतः।

<sup>\*</sup> तस्याविभेवादिति म पुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> गन्धसंवित्तिरिति म पुन्तकपाठः।

<sup>‡</sup> विश्रेषविभागमाहिति D पुस्तकपाठः।

<sup>§</sup> समाधी प्रकर्ष गन्दतीति D पुत्तकपाठः।

'खपसर्गाः' खपद्रवा विद्वाः । तत्र दर्ष-विस्मयादिकारकेन समाधिः जिथिलीभवति । 'खुत्याने' पुनर्थवद्यारदशायां, विश्विष्टफलदायकलात् 'सिद्धयः', भवन्ति ॥ ३७॥

सिद्धान्तरमाइ।

# बन्धकारणशैधिच्यात् प्रचारसंवेदनाच चित्तस्य परशरीरावेशः । ३८॥

खापकलादात्मिक्तयोर्नयतकर्भवमादेव मरीरान्तर्गतयोरेव भोमृ-भोग्यभावेन यत् संवेदनमुपजायते, स एव मरीरबन्ध दृष्ट्यते।
तत् यदा समाधिवमात् 'बन्धकारणं धर्माधर्माख्यं कर्म मिथिलीभवति, तानवमापद्यते। क्तिस्थ च थोऽसी 'प्रचारः' इदयप्रदेमादिन्द्रियदारेण विषयाभिमुख्येन प्रसरः, तस्य 'संवेदनं' ज्ञानं द्रयं
क्तितवद्या नाड़ी, त्रनया क्तिं वहति, द्रयञ्च प्राणादिवद्याभी
नाड़ीभ्या विख्वणा द्रति खपरमरीरयोर्थदा सञ्चारं जानाति, तदा
परकीयं मरीरं खतं जीवक्करीरं वा क्तिं सञ्चारदारेण प्रविमित।
क्तिञ्च परमरीरे प्रविमत् दन्द्रयाध्यनुवर्क्तते, मधुकरराजमिव मधुमिक्ताः । स्रतः परमरीरप्रविष्टो योगी खमरीरेणेव तेन? यवदरित,
यता यापक्रयोश्चित्तपुरुषयोभीगसङ्गोक्तकारणं कर्म, तक्तेत् समाधिना चिप्तं तदा खातक्त्रात् सर्व्यक्तेव भोगनिष्यक्तिः॥ ३८॥

<sup>\*</sup> विच्नतारिया इति H पुक्ततपाठः।

<sup>†</sup> परग्रदीरप्रवेश इति D पुस्तकपाठः।

<sup>‡</sup> मिचिका इति D पुक्तकपाठः।

ऽ खग्ररीरवत्तेनेति "पख्ति"नामकपत्रपाठः ।

#### सिद्धान्तरमाइ।

# उदान त्रयाञ्चल-पञ्च-कप्टकाद्घिसङ्ग उत्कान्तिश्व॥ ३८॥

समसानामिन्द्रियाणां तुषज्वासावद् या युगपद्तियता दृत्तिः सा जीवनक्रव्दवाच्या। तस्याः क्रियाभेदात् प्राणपानादिसंक्वाभिर्वपदेषः। तत्र इदयान्मुखनाधिकादारेण वायोः प्रणयनात् प्राण दृत्युच्यते। नाभिप्रदेशात् पादाङ्गुष्ठपर्यन्तमपनयनादपानः। नाभिप्रदेशं परिवेष्य समन्तान्नयनात् समानः। क्रकाटिकादेशादाशिरोद्यत्तेक्षयनादु-दानः। व्याय नयनात् सर्वश्वरीरव्यापी व्यानः। 'उदानस्य', संयमदा-रेण 'जयात्', इतरेषां वायूनां निरोधादृर्द्धगामिलेन 'जले' महान-धादा, महित वा कर्द्दमे, तीत्र्णेषु कष्टकेषु वा न मक्जित इति। सम्बान्त्रसमाद्द्र।

### समानजयात् प्रज्यलनं ॥ ४०॥

श्रीमावेश यवस्थितस्य 'समानास्थस्य वायोः 'जयात्' संयमेन वश्रीकारात्, निरावरणस्थाग्रेक्ट्रंलाचे असा अस्तिन योगी प्रति-भाति॥ ४०॥

#### सिद्धान्तरमाइ।

<sup>\*</sup> भिक्कात्वापीति D पुस्तकपाठः।

<sup>†</sup> उपरिगच्छतीत्वर्थं इति E पुत्तकपाठः ।

<sup>1</sup> समानजयाञ्चलनिर्वति पाठः C चिक्रितपुक्तने काम्यां सुदितयामास्य-पुक्तने च वर्तते ।

#### श्रीचाकाशयोः सम्बन्धसंयमाहिव्यं श्रीचं ॥ ४१ ॥

'श्रोतं' शब्दगाहकमाहद्वारिकमिन्द्रियं। 'श्राकाशं' खोम शब्द-तकाषकार्यं। तथोः 'सम्बन्धः' देश-देशिभावखचणः। तस्मिन् क्रतसंय-मस्य योगिनः 'दियं श्रोतं' प्रवर्त्तते, युगपत् सुस्म-व्यवहित-विप्रक्रष्ट-शब्दग्रहणसम्भूषे भवतीत्वर्थः॥ ४९॥

सिद्धान्तरमाइ॥

कायाकाश्योः सम्बन्धसंयमास्य पृतूसमापत्तेश्वा-काश्यमनं ॥ ४२॥

'कायः' पाश्चभौतिकं ग्ररीरं। तस्त्र 'श्राकाभ्रेन श्रवकाभ्रदायकेन' यः 'सम्बन्धः', तत्र संयमं विधाय 'खघुनि 'त्रूलादें। या 'समापित्तः' तन्मयीभावलचणा, तां विधाय प्राप्तात्यन्तलघुभावा योगी प्रथमं यथादि जलें सञ्चरन् क्रमेणोर्णनाभतन्तुजालेन सञ्चरमाण श्रादि-त्यरिमाभिञ्च विद्दरन् यथेष्टमाकाभ्रे गच्छति॥ ४ १॥

सिद्धान्तरमाइ।

विद्यालियता वृक्तिमेद्दाविदेदा ततः प्रकाणाव-रणस्यः॥ ४३॥

श्ररीरात् 'विद्धः', या मनसः श्ररीरनैरपेच्छेष 'हिन्तः', सा 'मदा-विदेश', नाम विगतश्ररीराष्ट्रशारदार्कादारेणेच्यते । 'ततः' तसा

<sup>\*</sup> चवकाञ्चरागदिति म पुत्तकागठः । † भ्रवीति म पुत्तकागठः ।

कतात् संयमात्, 'प्रकाशावरणाच्यः' सालिकस्य चिक्तस्य घः प्रकाश-श्रास्य यदावरणं क्रेश्रककीदि तस्य चयः प्रविषयो भवति। श्रयमर्थः। अरीराषदारे पति या मनसे विष्ठित्तिः सा कस्पितेत्युच्यते। यदा पुनः अरीराषदारभावं परित्यञ्य स्नातन्त्रेण मनसे दक्तिः सा श्रकस्पिता, तस्यां संयमात् योगिनः सर्वे चिक्तमलाः चीयन्ते ॥४ ६॥

तदेवं पूर्वान्तविषया अपरान्तविषया मध्यभावास सिद्धीः प्रति-पाद्यानन्तरं भुवनञ्चानादिक्षा वाद्याः, कायसूहादिक्षा आभ्य-न्तराः, परिकर्मनित्यन्नभ्रतास 'मैशादिषु बखानि' इत्येवमाद्याः समाध्यपयोगिनीस्थान्तः करणविश्वः करणस्वणेन्द्रियभावाः, प्राणादिवा-युभावास सिद्धीसिन्तदाक्यां समाधेः समाश्वात्यन्तये प्रतिपास इदानी स्वदर्भनोपयोगिसवीज-निर्मीनसमाधिसिद्धये विविधोपास-प्रदर्भनायाह ।

स्यूच-खरूप-स्रक्षान्वयार्थवन्वसंयमाद्भूतजयः॥४४॥

पञ्चानां पृथियादीनां भूतानां ये पञ्चावसाविशेषक्पा धर्माः स्मूखलादयः, तत्र क्रतध्यमस्य 'भूतजयः', भवति, भ्रतानि वस्यान्यस्य भवन्तीत्यर्थः । तथादि भूतानां परिदृष्णमानं विशिष्टाकारवद्रूपं
'स्मूखं' 'सक्पं' चैषां यथाक्रमं कार्यं गन्ध-स्रेहे । स्पतानां भ्रत्सावकामदानस्रक्षणं । 'स्रस्यं' तु यथाक्रमं भ्रतानां कारणलेनः स्वविक्रानि
गन्धादितसानाणि । 'श्रन्ययिना गुणाः प्रकात्र-प्रदक्ति-स्विविक्र्यत्वा

<sup>\*</sup> ग्रदीरादर्शभावमिति C पुत्तकपाठः।

<sup>†</sup> भूतान्यवय्यं वक्षानीत्वर्थ इति प्र पुरावपाठः ।

<sup>‡</sup> कार्यभेदेनेति C, H, B पुंचायपाठः।

मर्स्वेतास्वित्व समुप्रस्थित । 'क्षर्यत्तं' तेस्वेत गुणेषु भोगापतर्गम-न्याद्रमास्वा भक्तिः । तदेवं भृतेषु पद्मस् एकस्त्वणावस्वापस्रेषु प्रत्यवस्तं संयमं कुर्वन् योगी भूतजयी भवति । तद्यया, प्रथमं स्त्रूस-रूपे संयमं विभाय तद्नु स्त्र्यारूपे दृत्येवं क्रमेस तस्त्र क्षतसंय-मस्य सङ्ख्यानुविधायिन्या वत्सानुसारिष्य देव गावा भृतप्रकृतयो भवन्ति ॥ ४४॥

तस्वेव भ्रतजयस फलमाइ।

ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्यत्तद्वर्मानभिघा-तद्य॥ ४५॥

'त्रिणमा' परमाणुक्षपतापितः। स्रिमा द्वापिष्ठवस्रपुत्रप्रिः।
गरिमा गुरुत्वप्राप्तिः। महिमा महत्त्वप्राप्तिः त्रजुत्स्यपेण चन्द्रादिस्पर्धनप्रितः। प्राकाग्यं हत्त्वाभिष्यातः। अरीरान्तः करणेश्वरत्वं
हेशित्वं। सर्वेच प्रभविष्णुता विश्वतं, सर्व्वाप्येव भ्रताणि अनुरागित्वात् तदुक्तं नातिकामिता। कामावसायितं सर्व्वच कामावसायः, यस्मिन् विषयेऽस्य कामः हत्त्वा भवति, तस्मिन् विषये
योगिना वसायो भवति, तं विषयं स्वीकारदारेणाभिस्नायसमाप्तिपर्यन्तं नयतीत्वर्यः। तच ते ऋणिमाद्याः समाध्यपयोगिने।
भ्रतज्ञयात् योगिनः प्रादुर्भविता। यथा परमाणुतं प्राप्ते।

उक्तनज्ञावस्थाविक्तिस्थिति म पुरावपाठः । उक्तनज्ञावस्थाभि-द्रीव्यति F पुरावपाठः ।

<sup>†</sup> चन्गाभिवादिति म पुरानपाठः।

वजादीनामणनः प्रविश्वति । एवं सर्वत्र योज्यं । एतेऽविमा-दयोऽष्टे गुणा महासिद्ध्य दृत्युच्यन्ते । 'कायस्यत्' वच्यमाणा, तां प्राप्नोति । 'तद्धर्मानभिषातस्य' तस्य कायस्य ये धर्मा इपाद्यस्तेषा-मभिषातो नाग्रो नास्य जुतसिद्पि भवति । नास्य इपमग्निर्द्दति न च वायुः शोषयति दृत्यादि योज्यं ॥ ४ ५ ॥

कायसम्पदमाइ।

रूप-लावण्य-बल-वजसंइनमत्वानि कायसम्यत् ॥ ४६॥

'रूप-सावष्य-बसानि' प्रसिद्धानि। 'वज्रसंदननं' वज्रवत् कठिना संदित्तरस्य भरीरे भवतीत्यर्थः। द्वति कायस्याविभूतगुणसम्बत् ॥ ४ ६॥ एवं भ्रतज्ञयमभिधाय प्राप्तभूमिकस्येन्द्रियज्ञयमादः।

ग्रहण-खरूपासितान्वयार्थं वत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः

'ग्रहणं' दिन्द्रयाणां विषयाभिसुखी हित्तः। 'खरूपं' सामान्येन प्रकामकलं। 'त्रस्मिता' त्रहद्वारानुगमः। 'त्रन्ययार्थवन्ते' पूर्ववत्। एतेषामित्रियाणामवस्त्रापञ्चके पूर्ववत् संयमं क्रला 'द्वित्रयत्रयी भवति॥ ४७॥

तस्य पासमार ।

तता मने जित्र विकर्णभावः प्रधानजयश्च ॥४८॥ शरीरस्य मने वदमुत्तमगतिसाभः 'मने जित्रते'। कायनिरपे-

<sup>\*</sup> मनेविदुचमगतिनाभ इति C पुक्तकपाठः ।

चाणामित्रियाणां रहितासाः 'विकरणभावः'। सर्वविक्रात्वं 'प्रधान-जयः। एताः सिद्धयो जितेन्त्रियस्य प्रादुर्भविन्तः। तास्र ऋसिन्धास्त्रे मधुप्रतीका रत्युच्यन्ते। यथा मधुन एकदेशोऽपि खदते, एवं प्रत्येक-नेताः सिद्धयः खदन्त इति मधुप्रतीकाः॥ ४ ८॥

दुन्द्रियजयमभिधायान्तः कर्णजयमाह ।

सत्त्व-पुरुषान्यतास्यातिमाचस्य सर्व्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्व्वज्ञातृत्वच ॥ ४८ ॥

तिसन् गुद्धे सालिके परिणामे क्रतसंयमस्य या सन्त-पुरुषयोरत्पद्यते विवेकस्थातिः सा 'त्रन्यतास्थातिः', । गुणानां कर्द्रलाभिमानिज्ञिश्विभावस्वरूपात्तनाद्यात्" तन्तेव स्थितस्य योगिनः
'सर्न्यभावाधिष्ठाद्धलं', 'सर्वेज्ञाद्धलञ्च', समाधेर्भवति । सर्वेषां गुषपरिणामानां भावानां स्थामिवदाक्रमणं 'सर्व्यभावाधिष्ठाद्धलं' ।
तेषामेव शान्तोदितास्थपदेस्थधर्मलेन स्थितानां यथावदिवेकज्ञानं 'सर्व्यज्ञाद्धलं' । एषा च त्रस्थिन् शास्त्रे परस्थां वश्रीकारसंज्ञायां
प्राप्तायां विश्रोका नाम सिद्धिरित्यु स्थते ॥ ४८ ॥

क्रमेण भूमिकान्तरमाइ।

# तहैराग्याद्पि दोषवीजस्य कैवन्यं ॥ ५०॥

तस्तामपि विश्वोकायां सिद्धी यदा वैराग्यमुत्पद्यते योगिनः, तदा तस्तात् 'दोषाणां' रागादीनां, यत् 'वीजं' ऋविद्या, 'तस्ताः'

<sup>\*</sup> कर्टं लाभिमानश्चिषिकीभावस्वरूपया तन्त्रयतयेति C पुक्तकपाठः।

'बये' निर्कृत्वने, 'कैंवस्तं' प्रात्मिकी दुःसनिष्टित्तः। पुरुवस्य गुषा-नामधिकारपरिचमाप्तेः\* स्वरूपनिष्ठलं ॥ ५ ॰ ॥ प्रसिन्नेत समाधी सित्युपायमारः।

स्थान्युपनिमन्त्रयो<sup>‡</sup> सङ्ग-स्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रस-ज्ञात् ॥ ५१ ॥

पतारे। योगिना भवित्त । तवाश्यासवान्प्रदृष्णमावञ्चेतिः प्रथमः । व्यत्मारप्रज्ञः है दितीयः । श्रतेन्द्रियजयी हृतीयः । पतिकान्तभावनीयसतुर्थः । तव चतुर्थस्य समाधेः प्राप्तसप्तिवधपानश्रतिप्रज्ञस्य व्यव्या मधुमतीसंज्ञां श्रतमं साचात्कुर्वतः 'स्वानिने। हेवा स्पनिमन्त्रयितारे। भवित्ता, दिश्यस्तीरसायनादिकसुपढौकयाना । तस्तिन् 'स्पनिमन्त्रखे', नानेन 'सङ्गः', कर्मायः, नावि 'स्वयः', । सङ्गकरसे पुनर्विषयभोगे निपति । स्वयकरसे इतसत्त्रमात्मानं मन्यमाना न समाधायुत्वस्ते । प्रतः सङ्ग-स्वयथे।सेन
वर्ष्यनं कर्मायं॥ ५९॥

श्रवामेव प्रसम्बद्धार्था विवेकस्माती पूर्व्यातस्यमयतिहरू सुपायान्तरमार ।

<sup>\*</sup> बधिकारसमाप्तेरिति B, C पुस्तकपाठः।

<sup>†</sup> सरूपप्रतिस्ति मित B, C पुस्तकपाठः।

<sup>‡</sup> खाम्युपनिम**न्त्रवे इति** ॥ युक्तवापाठः ।

<sup>∮</sup> ज्ञतान्तरप्रच इति म मुक्तवपाठः।

**<sup>∥</sup> प्राप्तसारियभूमिप्रवयस्थिति म पुक्तकपाठः।** 

श मधुमती प्रशामिति स युक्तकपाठः।

### स्रखतत्क्रमयोः संयमादिवेक् जानं ॥ ५२ ॥

'चषः' सर्व्यानयः कालावयवः। यस्य कला प्रविभन् न प्रकाते। तथाविधानां कासचणानां यः 'क्रमः' पौर्व्वापर्येण परिणामः तच 'संयमात्' प्रामुक्तं 'विवेक्जं ज्ञानं', उत्प्रचते । त्रयमर्थः। त्रयं काल-चणेऽसात् काखचणादुत्तरः, श्रथमस्रात् पूर्व इत्येवंविधे ऋते क्रतसंयमखात्यनास्त्रचोऽपि चणक्रमे यदा भवति साचात्कारः, तदा श्रन्यद्पि सुद्धां मददादि याचात्करातीति विवेकज्ञानात्पत्तिः॥५१॥

श्रसीव संयमस्य विषयविश्वेषोपचेपणायास्य ।

# जाति-लक्षण-देशैरन्यतानवच्चेदानुखयोस्ततः प्रति-पत्तिः ॥ ५३ ॥

पदार्थानां भेदहेतवः 'जाति-सत्त्रण-देशा भवन्ति । कचिदभेदहेतुः 'जाति:', यथा गौरियं महिषीयमिति। जात्या तुखयो: 'सचलं', भेदहेतुः, यद्या द्रयं कर्बुरा द्रयमक्षेति । जात्या खचणेन चाभिन-योर्भेंदहेत: 'देश:', दृष्ट:, यथा तुस्त्रप्रमाणयोरामलकयोर्भिन्नदेश-स्तितयोः । यत्र पुनर्भेदोऽवधारयितुं न प्रकाते, यथैकदेषस्ति-तयोः ब्रुक्तवोः पार्थिवयोः परमास्तोः । तथाविधे विषये भेदाय क्रतसंयमस यदा भेदेन ज्ञानसुपनायते, तदा तदभ्यासात् सुन्धा-श्विप तत्तानि भेदेन प्रतिपाद्यको। एतद्कां भवति, यत्र केनिवर्-

च्यक्रमये।रिति प्र प्रतक्पाठः।

<sup>†</sup> विवेकचाननिति म पुक्तकपाठः।

<sup>🕽</sup> विषयविवेशेषये।ममाचेति 🖰 मुक्तकपाठः ।

पायेन भेदो नावधारियतुं प्रकासच यंथमाङ्गवत्येव भेदप्रतिपत्तिः स्रचाणां तत्त्वानां ॥ ५३ ॥

जमस्य विवेकजन्यज्ञानस्य गंजां विषयं सभावं व्यास्वातुमादः।

तारकं सर्व्वविषयं सर्व्ववाविषयमक्रमञ्चेति विवे-कर्जं ज्ञानं ॥ ५४ ॥

जन्नसंयमबस्तद्वयायां भूमिकायासुत्पन्नं 'ज्ञानं', 'तारकं', इति । तारयत्यगाधात् संसारपयोधेः योगिनं इत्यान्वर्धिका संज्ञया 'तारकं', इत्युच्यते । अस्य विषयमाइ, 'सर्व्वविषयं' इति, सर्व्वाचि तत्त्वानि महदादीनि विषयोऽस्तेति 'सर्व्वविषयं' । सभावसास्त्र सर्व्ययाविषयलं । सर्व्वाभिरवस्त्राभिः स्त्रूस-स्रस्तादिभेदेन तैसीस्य परिणामेः सर्वेणाकारेणावस्त्रितानि तत्त्वानि विषयोऽस्ति 'सर्व्यथा विषयं' । सभावान्तरमाइ । 'अक्रमञ्च', इति । निःश्रेषनानावस्त्रा-परिणतदित्येकभावयहणे नास्य क्रमा विद्यते इति 'सक्रमं' । सर्वे करतसामस्रकवद्युगपत् पर्यतित्यर्थः ॥ ५४ ॥

श्रमाच विवेकजातात्नारकात्वज्ञानात् किं भवतीत्वाद ।

सत्त्व-पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवन्यं ॥ ५५ ॥ 'बन्त-पुरुषी' जन्नसचणी । तथोः 'ग्रुद्धिवाम्ये कैवन्यं'।

संसारसागरादिति म पुक्तवपाठः।

<sup>†</sup> निःश्रेषनानावस्थापरियतस्थात्मक्तमावयस्ये इति म पुक्तकपाठः । निःश्रेषनानावस्थापरियतस्थानाधिकभावयस्ये इति C पुक्तकपाठः ।

चित्तसत्तसः सर्वया कर्वताभिमाननिष्टत्या स्वकारणेऽनुप्रवेशः इइद्धिः । पुरुषस्य इइद्विरपचरितभागाभावः । इति दयोः समा-नायां इइद्वी पुरुषस्य कैवन्यं उत्पद्यते, मान्नो भवतीत्वर्थः ।

तदेवमक्तरक्त्रथोगाक्क्रचयमिश्वाय तस्य च संयमसञ्जां क्रला संयमस्य विषयप्रदर्भनार्थं परिणामचयसुपपास संयमस्त्रोत्पद्यमानाः पूर्व्वाक्तापराक्त-मध्यभावाः सिद्धीरूपद्धं समाध्यायासेत्पक्तथे वाद्या भुवनज्ञानादिरूपा श्वाभ्यक्तराय कायधूरज्ञानादिरूपाः प्रदर्भ समाध्यपयोगायेक्त्रियप्राणादिन्यपूर्व्विकाः प्रदर्भ परमपुरुषार्थसिद्धये यथाक्रममवस्त्रायक्तिभूतजयेन्द्रिय-सक्तजयोद्भवाय वास्त्राय विन्वेकज्ञानेत्पक्तये तांस्त्रान् अपायान् अपन्यस्य तारकस्य सर्व-समाध्यवस्त्रापर्यक्तभवस्य स्वरूपमिश्वाय तस्त्रमापक्तेः क्रताधि-कारस्य विक्तस्य स्वकारणानुप्रवेज्ञात् केवस्रमुत्पद्यते इत्यभि-हितं इति व्यक्तिते विभ्रतिपादः ॥ ५ ५ ॥

रति महाराजाधिराजश्रीभोजदेवविर्णितायां राजमार्चण्डा-भिधायां पातञ्चलयोगज्ञास्त्रस्वत्रनी विश्वतिपादसृतीयः॥ ३॥

# ऋष चतुर्थः पादः।

यदाज्ञयैव कैवन्धं विनापायैः प्रजायते । तम्कमजमीमानं चिदानन्दमयं सुमः ॥

द्दानीं विप्रतिपत्तिममुत्यभान्तिनिराकरणेन युत्त्या कैवच्यखरू⊃ पावखापनाय कैवच्यपादेाऽयमारभ्यते ।

तत्र याः पूर्वमुक्ताः सिद्धयसामां नानाविधननादिकारणप्रति-पादनदारेगीवं नेधयित, एताः सिद्धयः सर्वाः पूर्वजन्नाभ्यसमाधि-बलाज्जनादिनिमत्तमाचलमात्रित्य प्रवर्त्तन्ते । ततस्वानेकभवसाध्यस्य समाधेनं चितरसीत्यात्रासात्रात्रात्रवाय समाधिसिद्धेस प्राधान्यस्थाप-नाधं कैवस्थोपयोगार्थश्चार ।

### जन्मीषधि-मन्त्र-तपः-समाधिजाः सिद्धयः॥१॥

काश्चन 'जन्मनिमित्ता एव सिद्ध्यः । यथा पच्छादीनामाकाभे गमनादयः । यथा वा किपलमहर्षिप्रस्तीनां जन्मममनन्तरमेव खपजायमाना ज्ञानादयः सांसिद्धिका गुणाः । 'भ्रोषिधिसिद्धयो यथा पातालादौ रसायनाद्युपभोगात् भ्रतीरदाक्यादयः । 'मन्त्रसिद्धिया मन्त्रजपात् केषाश्चिदाकाभगमनादि । 'तपःसिद्धियथा विश्वामित्रा-दीनां । 'समाधिसिद्धियथा प्रागेव प्रतिपादिताः । एताः सिद्धयः पूर्व्यजन्मनि चियतक्षेभानामेवोपजायन्ते, तस्मात् समाधिसिद्धाविव

कैवन्थसरूपचापनायेति C पुक्तकपाठः।



त्रन्यामां सिद्धीनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यसः कारणं, मन्त्रादीनि तु निमित्तमाचाणि ॥ १ ॥

ननु नन्दीश्वरादीनां जात्यादिपरिणामः श्रिसिश्चेव जनानि कृत्यते तत् कथं जन्मान्तराभ्यस्तममधेः कारणवसुच्यते इत्या-श्रद्धारः ।

### जात्यन्तरपरिणामः प्रक्तवापूरात् ॥ २ ॥

ये। उयिम हैव जन्मिन नन्दीश्वरादीनां 'जात्यादिपरिणामः, सः 'प्रकृत्यापूरात्'। पाश्चात्या एव हि प्रकृतये। उसिन् जन्मिन विकारा-नापूरयन्ति जात्यन्तराकारेण परिणमन्ति॥ १॥

ननु धर्माऽधर्मादयस्तन क्रियमाणा उपसभ्यन्ते, तत् क्यं प्रक्र-तीनामापूरणे कारणलिमत्याइ।

# निमित्तमप्रयोजकं प्रक्तीनां वरणभेद्स्तु ततः श्चेचिकवत्॥ ३॥

'निमित्तं' धर्मादि। तत् 'प्रकृतीनां', त्रश्वान्तरपरिणासे न 'प्रयो-जकं'। न हि कार्येण कारणं प्रवक्तते । कुच तर्हि तस्य धर्मादेखीपार इत्याह। 'वरणभेदस्त ततः चेचिकवत्'। 'ततः' तस्मादनृष्ठीयमाना-द्धर्मादेः, यत् 'वरणं' त्रावरकं त्रधर्मादिः, तस्यैव विरोधिलात् 'भेदः' चयः, क्रियते, तस्मिन् प्रतिबन्धके चीणे प्रकृतयः स्वयमभि-मतकार्याय प्रभवन्ति । दृष्टान्तमाह । 'चेचिकवत्', यथा चेचिकः

कारग्रभाव उच्चत इति ८ पुक्तकपाठः ।

श्रवीवसः नेदारात् नेदारान्तरं जसं निनीषुः जसप्रतिबन्धकः वरणभेदमानं करोति, तस्मिन् भिन्ने जसं स्वयमेव प्रसरद्रूपं परिषामं स्टकाति, न तु जसप्रसर्षे तस्य किन् प्रयक्षः । एवं धर्मादेनें द्वयं ॥ ३ ॥

थदा साचात्क्रततत्त्वस्य थागिना युगपत् कर्याफकीपभागाया-त्मीयनिरतिष्ठयविश्वत्यनुभावात् युगपदनेकष्ररीरनिर्मिमित्सा खप-जायते तदा कुतस्तानि चिन्नानि प्रभवन्तीत्यादः ।

### निर्माणिकतान्यसितामाचात् ॥ ४ ॥

योगिनः खर्य निर्मितेषु कायेषु यानि 'विभानि', तानि मूख-कारणात् 'श्रिक्षातामात्रात्', एव तदिष्क्या प्रधरन्ति, श्रग्नेर्विखुलिङ्का इव युगपत् परिणमन्ति ॥ ४ ॥

ननु बह्ननां चित्तानां भिषाभिप्रायलास्त्रैककार्य्यकर्ट्सं स्थादि-त्यादः।

### प्रवृत्तिभेदे प्रये। जकं चित्तमेकमनेकेषां ॥ ५ ॥

तेषां 'श्रमेनेषां', चेतमां, 'प्रविक्तभेदे' व्यापारमामाले 'एकं', व्योगिनः 'चित्तं', 'प्रवेशिक्तं' प्रेरकमधिष्ठाहलेम । तेम म भिद्ममतलं । श्रवमर्थः वया श्रात्मीये श्ररीरे मनः चतुःपाधादीनि वदेक्टं प्रेरवत्यधिष्ठाहलेम, एवं कावान्तरेष्वपीति ॥ ५ ॥

निर्तिश्चयविभूत्यनुभवायेति © पुक्तकपाठः ।
 कार्य्यान्तरेव्यपीतीति B पुक्तकपाठः ।

जनादिप्रभवलात् सिद्धीनां चित्तमपि तत्प्रभवं पञ्चविधसेव त्रता जनादिप्रभवात् चित्तात् समाधिप्रभवस्य चित्तस्य वैक्वस्थमादः।

#### तच ध्यानजमनाश्यं ॥ ६॥

'धानजं' समाधिजं यिचनं, तन् पञ्चसु मध्ये 'श्रनाश्रयं' कर्ष-वासनारहितं, इत्सर्थः ॥ ६ ॥

यथेतरिक्तिभेशे योगिनिस्त्रत्तं क्षेत्रादिर्दितं विस्रवर्णं तथा कर्मापि विस्रवर्णमित्यादः।

## कर्मा गुक्ता कर्षां यागिनस्त्रि विधिमतरेषां ॥ ७॥

प्राभक्तमदं कर्म यागादि प्रक्रं। अप्राभक्तमपदं ब्रह्मदत्यादि कृष्णं। उभयसद्दीषं प्रक्रकृष्णं। तत्र प्रक्रं कर्म विचल्यानां दान-तपः-खाध्यायादिमतां पुरुषाणां। कृष्णं कर्म गारकानां। प्रक्रिक् कृष्णं मनुष्याणां। 'योगिनान्तु संन्यास्त्रतां एवंविधकर्मविपरीत-सत्त्रकं, तत् फलत्यागानुसन्धानेनैवानुष्ठानात् न किश्चित् फलमार-भते॥ ७॥

श्रसीव कर्मणः प्रसमाद ।

### ततस्तिद्वपाकानुगुणामामेवाभिव्यक्तिवीसमानां ॥८॥

इड दिविधाः कर्मवासनाः स्रतिमाचपत्ताः जात्यायुर्भेगपपतासः। तच जात्यायुर्भेगपत्ता एकानेकजन्मभवाः इत्यनेन पूर्वमेव इत-

<sup>\*</sup> रकानेकजन्मपूजा इति F मुक्तकपाठः।

निर्षयाः । यासु स्वितमात्रपासासामाभिष्यितस्ताः कर्याषः । येन कर्याणा यादृक् प्ररीरमारश्चं देव-मनुष्य-तिर्ध्यगादिभेदेन , तस्त्र विपाकस्य याः 'त्रमुणा त्रमुक्पा वासनाः, तासामेव तस्नात् 'त्रभि-ष्यितः', 'वासनानां', भवति । त्रयमर्थः येन कर्याणा पूर्वे देवता-दिश्वरीरमारश्चं जात्यन्तरश्वतथ्यधाने पुनस्त्रथाविधस्त्रैव श्वरीरस्वारस्त्रे तदमुक्पा एव स्वतिपत्ता वासनाः प्रकटीभवन्ति । स्वोकान्तरस्त्रे-वार्थेषु तस्य स्वत्यादया जायन्ते । दतरास्तु सत्योऽपि न्यग्श्वता-सिष्ठिन्ति । न तस्यां दश्रायां नारकादिश्वरीरोपभागभवा वासनाः श्रभिष्यित्रमायान्ति ॥ ८ ॥

श्रामामेव वामनानां कार्यकारणभावानुपपत्तिमाश्रङ्घ समर्थ-यितुमार ।

जाति-देश काल-व्यविहतानामप्यानन्तर्थं स्मृति-संस्कारयारेकरूपत्वात् ॥ १ ॥

द्द नानायोनिषु भ्रमतां संसारिणां काश्चियोनिमनुभ्रय यदा योन्यन्तरसद्ख्यवधानेन पुनलामेव योनिं प्रतिपद्यन्ते, तदा तखां पूर्वानुभ्रतायां योनी तयाविधमरीराद्यिञ्चकापेचया वासना याः प्रकटीभ्रता त्रासंख्याविधयञ्चकाभावात्तिरोभ्रताः पुनस्त्याविध-यञ्चकमरीरादिलाभे प्रकटीभविन । 'जाति-देम-कालयवधानेऽपि तासां खानुक्पस्रत्यादिफलसाधने 'त्रानन्तर्यः' नैरन्तर्यमेव । कुतः ।

<sup>\*</sup> देवमनुष्यतिर्य्यगादिभेदिमिति म पुत्तकपाठः । † ष्ययक्तसंचात्तिस्वन्तीति म पुत्तकपाठः ।

'स्रितिगंकारयोरेकक्पलात्'। तथा दि अनुष्ठीयमानात् कर्भणियन्त-यन्ने वासनाक्ष्यः गंकारः गम्यायाते, य च सर्गनरकादीनां फलाना-श्वाङ्करीभावः, कर्मणां वा यागादीनां प्रक्रिक्पतयावस्थानं, कर्म्नुर्वा तथाविधमाग्यभाकृत्वक्षं गामण्यं, गंकारात् स्रितः, स्रतेश्व सुख-दुःखोपभागः, तदनुभवाच पुनरिप गंकारस्रत्यादयः । एवञ्च यस्य स्रितगंकारादयो भिन्नाकस्थानन्तर्याभावे दुर्जभः कार्यकारण-भावः । त्रस्नाकन्तु यदानुभव एव गंकारीभवित, गंकारस्य स्रित-क्षत्या परिषमते, तदा एकस्वैव चित्तस्थाऽनुग्रन्थाहलेन स्थितलात् कार्यकारणभावे। न दुर्घटः॥ ८ ॥

भवलाननार्थं कार्य्यकारणभावश्च वासनानां । यदा तु प्रथम-मेवानुभवः प्रवर्त्तते तदा किं वासनानिमित्त उत निर्विमित्त इति मद्भां व्यपनेतुमाइ ।

#### तासामनादित्वमाशिषा नित्यत्वात् ॥ १० ॥

'तामां' वामनानां। 'त्रनादिलं' न विद्यते त्रादिर्थस्य तस्य भावस्तन्तं। त्रामामादिर्नास्तीत्यर्थः। सुतः \* 'त्रामिषो नित्यलात्'। येयमामीर्महामाद्दस्पा मदैव सुखमाधनानि मे भ्रयासुः मा कदा-चन तैर्मम वियोगे। भ्रयादिति यः मङ्गल्पविभेषो वामनानां कार्षः तस्य नित्यलादनादिलादित्यर्थः। एतदुक्तं भवति कार्णस्य मित्रचित-लादनुभवमंस्कारादीनां कार्याणां प्रवृत्तिः केन वार्यते, त्रनुभव-

<sup>\*</sup> कुत इत्यत चाहेति F पुराक्षपाठः।

संस्काराद्यनुविद्धं संद्वीच-विकायधिकं चित्तं तत्तरिश्वश्चकविपादः साभात् तत्कसक्रपतया परिश्वनत द्रत्यर्थः॥ १ • ॥

त्रासामानन्यात् हानं कयं सम्भवतीत्यात्रङ्क्य हाने।पायमाह ।

# हेतु-फलात्रयासम्बनैः सङ्गृहीतत्वादेषामभावे तदभावः॥११॥

वासनानामनुभवे। हेतुः, तस्तानुभवस्य रागाद्यः, तेषामविद्या इति साचात् पारम्पर्थेष च 'हेतुः'। 'फलं' बरीरादि स्मृत्यादि च। 'श्रात्रयः' बुद्धितन्तं। 'श्रासम्बनं' यदेवानुभवस्य तदेव वासनानां। श्रातसेः 'हेतु-फलाश्रयालम्बनेः', श्रनन्तानामपि वासनानां 'संग्रहीत-लात्', तेषां हेलादीनां 'श्रभावे' ज्ञान-थागाभ्यां द्रग्धवीजकस्पते विहिते, निर्मूललात् न वासनाः प्ररोहन्ति न कार्यमारभन्त इति तासां 'श्रभावः'॥ ९९॥

ननु प्रतिचर्षं चित्तस्य नश्चरत्वोपस्थेर्वासनानां तत्पासानाञ्च कार्यकारणभावेनायुगपद्भावित्वात् भेदे कथ्यमेकलमित्याञ्चञ्च एकत-समर्थनायादः ।

# श्रतीतानागतं स्वरूपते।ऽस्यध्वभेदाद्वमीशां॥१२॥

इह त्रात्यनामधतां भावाना सुत्पत्तिर्ग दुक्तिमती तेषां सत्त्वसम-भायोगात्। निष्ठ प्रश्नविद्यानादीनां क्रिचिद्पि सत्त्वसम्बन्धी दृष्टः। निष्पास्त्रे च कार्यो किसुद्धिस कारणानि प्रवर्त्तरम्। नद्धसमां विष-

<sup>\*</sup> प्रदेश्विषुपयान्तीति B, F पुन्तवदयपाठः।

यमालाच्य कश्चित् प्रवर्णते । सतामि विरोधान्नाभावसम्बन्धेऽितः । यत् स्वरूपेण सन्ध्यनाकं तत् कर्यं निरूपास्थतामभावस्वरूपताञ्च भजते, न विरुद्धं रूपं स्वीकरातीत्वर्थः । तसात् सतां नाजासस्थवात् त्रसताञ्चात्पत्यभावात् तैसीर्धमैर्व्विपरिणममाना धर्मी सदैकरूप एवा-वितष्ठते । धर्मास्त ते श्रध्वकत्वेन व्यवस्थिताः । स्वस्मिन् स्वसिन्ध्यिनि व्यवस्थिताः स्वरूपं त्यजन्ति, नं वर्णमानेऽध्यनि व्यवस्थिताः केवसं भाग्यतां भजन्ते । तसाद्धमीणामेव त्रतीतानागताद्यध्यभेदस्तेनैव च रूपेण कार्यकारणभावाऽसिन् दर्भने प्रतिपद्यते, तसाद्यवर्गपर्यमान मेकमेव चिन्तं धर्मितयानुवर्णमानं न निक्कोतुं पार्यते ॥ १२ ॥ त पते धर्म-धर्मिणः किंद्रपा दत्याद ।

#### ते व्यक्त-सृक्षा गुणात्मानः ॥१३॥

य एते धर्म-धर्मिणः प्रोक्ताः 'ते', 'यक-स्रक्षभेदेन यवस्तिताः।
'गुणाः' सत्तरजस्तमोक्ष्पाः। तदात्मानस्तत्स्वभावास्तर्यरिणामक्ष्पाः
इत्यर्थः। यतः सत्तरजस्तमोभिः सुखदुःखनोष्टक्षैः सर्व्यामां वाद्याभ्यन्तरभिन्नानां भावयन्तीनामन्ययाऽनुगमो दृश्यते, यच यदन्वयि
तत् तत्परिणामक्ष्पं दृष्टं। यथा घटादयो स्ट्रिन्तता स्तपरिणामक्षाः॥ १३॥

यद्येते चया गुणाः सर्वेच मूखकारणं, कथमेका धर्माति व्यपदेशः इत्यात्रङ्कारः ।

<sup>\*</sup> स्थापनात्वेन जैकालिकात्वेन व्यवस्थिता इति F पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> न सरूपं त्वजन्तीति ८ पुत्तकपाठः।

संस्काराश्चनुविद्धं संद्वोष-विकायधिकं वित्तं तत्तरिश्चश्चकविपाकः साभात् तत्पसद्धपतया परिशमत दत्यर्थः ॥ १ • ॥ त्रासामानन्यात् दानं कयं समावतीत्यात्रद्धः दाने।पायमाद ।

हेतु-फलात्रयासम्बनैः सङ्गृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ ११ ॥

वासनानामनुभवे। हेतुः, तस्तानुभवस्य रागाद्यः, तेषामविद्या इति साचात् पारम्पर्थेण च 'हेतुः'। 'फलं' प्ररीरादि स्नृत्यादि च। 'त्रात्रयः' बुद्धितन्तं। 'त्रात्मम्बनं' यदेवानुभवस्य तदेव वासनानां। त्रातस्तैः 'हेतु-फलाश्रयालम्बनैः', त्रमन्नानामपि वासनानां 'संग्रहीत-स्वात्', तेषां हेत्वादीनां 'त्रभावे' ज्ञान-थागाभ्यां द्रम्धवीजकस्पने विहिते, निर्मूलसात् न वासनाः प्ररोहन्ति न कार्यमारभन्त इति तासां 'त्रभावः'॥ १९॥

ननु प्रतिचणं चित्तस्य नश्वरत्वोपस्वधेर्वासनानां तत्पासानाञ्च कार्यकारणभावेनायुगपद्भावित्वात् भेदे कथ्यमेकत्वमित्याश्चञ्च एकत-समर्थनायाच ।

## श्रतीतानागतं स्वरूपते।ऽस्यध्वभेदाब्बर्माणां॥१२॥

इह त्रत्यनामयतां भावानासुत्पत्तिनं दुक्तिमती तेषां यत्त्वसम-श्वायोगात्। निष्ठ त्रप्रविद्यानादीनां क्रिविद्यि सत्त्वसम्बन्धा दृष्टः। निष्पास्थे च कार्ये किसुद्दियः कारणानि प्रवर्त्तेरन्। नद्मसम्बनं विष-

<sup>\*</sup> प्रदेश्विमुपयानोति B, F मुक्तवायपाठः।

यमाले च कश्चित् प्रवर्णते । सतामपि विरोधान्ताभावसम्बन्धेऽसि । यत् सक्षेण सन्धमत्ताकं तत् कर्ण निर्पास्थतामभावसक्पताञ्च भजते, न विरुद्धं रूपं स्वीकरोतीत्वर्थः । तसात् सतां नाजासभावात् ज्ञसताञ्चात्पत्त्यभावात् तैसीर्धमें विष्परिणममाना धर्मी सदैकरूप एवा-वितिष्ठते । धर्मास्त ते चाध्वकलेन स्वस्थिताः । सस्मिन् सस्मिन्धिनि स्वस्थिताः केवसं भोग्यतां भजन्ते । तसाङ्क्ष्मीणासेव ज्ञतीतानागताद्यध्यभेदस्तेनेव च रूपेण कार्यकार्णभावोऽस्मिन् दर्भने प्रतिपद्यते, तस्माद्यवर्णपर्यमाने केकसेव चित्तं धर्मितयानुवर्णमानं न निष्ठीतं पार्यते ॥ ११॥

त एते धर्म-धर्मिणः किंद्स्पा द्रत्याइ।

#### ते व्यक्त-सृक्षा गुणात्मानः ॥१३॥

य एते धर्म-धर्मिणः प्रोक्ताः 'ते', 'यक्त-स्रक्षभेदेन यवस्तिताः।
'गुणाः' सत्तरजसमोद्धपाः। तदात्मानस्तत्स्तभावास्तर्परिणामद्भपा
इत्यर्थः। यतः सत्तरजसमोभिः सुखदुःसमोद्धपः सर्व्यामां वाद्याभ्यन्तरभिन्नानां भावयक्तीनामन्वयाऽनुगमो हृस्यते, यच यदन्वयि
तत् तत्परिणामद्धपं हृष्टं। यथा घटादया स्ट्रिन्ता स्त्परिणामद्भपाः॥ १३॥

यद्येते चया गुणाः सर्वेच मूखकारणं, कथमेका धर्मीति खपदेशः इत्यात्रङ्खाइ ।

<sup>\*</sup> यध्वनत्वेन चैकालिकत्वेन व्यवस्थिता इति F पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> न सरूपं त्यजन्तीति C प्रक्तकपाठः।

# परिखामैकत्वादस्तुतस्यं॥ १४॥

यद्येते चया गुषासयापि तेषामङ्गाङ्गिभावगमनसक्तेण यः 'परिषामः' कचित् सत्तमङ्गि कचिद्रजः कचित्र तम इत्येवंक्पः, तस्य 'एकवात्', 'वस्तुनः, 'तन्तं' एकवसुच्यते । यथेयं पृथिवी अयं वायुरित्यादि ॥ ९४ ॥

ननु विज्ञानश्यितिरिक्ते सत्यर्थे वस्त्रेकमनेकं वा वक्तुं युच्यते वदा विज्ञानसेव वासनावज्ञात् कार्थकारणभावेनावस्त्रितं तथा तथा प्रति-भाति, तदा कथसेतच्छ काते वक्तुमित्याणङ्गारः ।

# वत्तुसाम्ये चित्तभेदात्तये।र्व्विवित्तः पन्याः ॥ १५ ॥

'तथी:' ज्ञान-क्रेथथो:, 'विविक्तः पन्याः' विविक्तो मार्गभेद इति
यावत्। कथं?'वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्', समाने वस्तुनि स्थादावुपस्यभ्यमाने नानाप्रमादृणां चित्तभेदः सुख-दुःख-मोइस्पतया समुपस्थिते। तथाहि एकस्यां स्पलावस्थवत्यां योषिति उपस्थमानायां
सरागस्य सुखमुत्पस्यते, सपत्थास्त देषः, परित्राजकादेष्टृं केश्येकस्मिन्
वस्तुनि नानाविधि चित्तोदयात् कथिस्त्र कार्यालं वस्तुनः। एकचित्तकार्याले वस्तु एकस्पतयैवावभाषेतः। किस्तु चित्तकार्याले वस्तुनः
यस्त्र चित्तस्य यद् वस्तु कार्यां, तिसान् अर्थान्तरस्थासके चित्ते तदस्तुः
न किस्तित् स्थात्। भवितिति चेत्र। तदेव कथमन्यैक सिक्तस्यक्ष्यते।
उपसभ्यते च तस्तास्त्र चित्तकार्यां। स्त्रय युगपदक्रिभः चे।ऽर्थः क्रिस्तते
तदा सक्रनिर्भितस्य तस्त्र एकनिर्मितादेशक्षस्यां स्थात्। यदि

<sup>\*</sup> कार्य्यस्थेति C पुक्तकपाठः।

वैसक्षं नेथते तदा कारणभेदे सित कार्यभेदेखाआवे निर्देहकवेकद्धं वा खगत् खात्। एतदुकं अवित सत्यपि भिन्ने कारणे
यदि कार्यखाभेदः तदा समग्रं जगन्नागिविध्वारणजन्यसेकद्धं
खात्, कारणभेदानगुगमात् खातम्त्र्येण निर्देहकं वा खात्।
यद्येवं कथं तेन चिगुणात्मगार्थेनेकखेव प्रमाहः सुख-दुःख-मेाहमयानि ज्ञानानि जन्यन्ते। मैवं। यथा प्रयंखिगुणस्तया चिन्नमिप
चिगुणं, तद्य च प्रयंप्रतिभाषात्मत्तौ धर्मादयः सहकारिकारणं।
तदुद्भवाभिभववज्ञाचित्तस्य तेन तेन द्येणाभिव्यक्तिः। तथा च
कामुकस्य सिन्निहतायां योषिति धर्मसहकां चिन्नं सन्त्रसाङ्गतया
परिणममाणं सुखमयं भवति। तदेवाधर्मसहकारि रजयाऽङ्गितया
दुःखद्यं सपत्नीमाचस्य भवति। तदेवाधर्मसहकारितया तमसेाऽङ्गिलेन के।पनायाः सपत्र्या मे।हमयं भवति। तस्तादिज्ञानव्यतिरिक्तोऽस्ति याद्योऽर्थः। तदेवं विज्ञानार्थयोः! तादात्यविरोधान्न
कार्यकारणभावः। कारणाभेदे सत्यपि कार्यभेदे प्रतिप्रसङ्गादिति
ज्ञानाद्वितिरक्तलमर्थस्य व्यवस्थापितं॥ १५॥

यरोकं ज्ञानं प्रकाशकतात् यहण्खभावमध्य प्रकाशकात्या हा-खभावः तत् कथं युगपत् सर्वानधीत्र ग्रहाति न सर्रति चेत्याशस्त्र परिहारं कर्मुमार ।

<sup>\*</sup> धन्माधन्मादय इति F पुन्तकपाठः।

<sup>†</sup> वाद्यार्थ इति C पुस्तकपाठः।

<sup>‡</sup> विज्ञानवसुने।रिति F पुस्तकपाठः।

# तदुपरागापेक्षित्वाचित्रस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातं॥ १६॥

'तस्य' अर्थस्य, 'खपरागादाकारसमर्पणात्, चिन्ने वाद्यं 'वस्तु',
'ज्ञातमज्ञातस्य भवति । अयमर्थः, सर्वः पदार्थः खात्मखाभे साम-ग्रीमपेचते, नीखादिज्ञानस्रोपजायमानं दृष्ट्रियप्रणाखिकया समागत-मर्थापरागं सहकारिकारणलेनापेचते व्यतिरिक्तस्थार्थस्य सम्बन्धाभा-वाद्यदीतुमक्रकालात् । ततस्य येनैवार्थेन तस्य ज्ञानस्य खरूपे।प-रागः कतः तमेवार्थं तज्ज्ञानं व्यवहारयोग्यतां नर्यति । ततस्य चे।ऽर्थे। ज्ञात दृत्युच्यते । येन चाकारो न समर्पितः चे।ऽज्ञातलेन व्यवच्रियते । व्यक्तिस्वानुभ्रतेऽर्थे सादृश्वादिर्थः संस्कारसुद्वे।ध्यन् सहकारिकारणतां प्रतिपद्यते तिस्वन्नेवार्थे स्वतिक्पनायते दृति सर्वच न ज्ञानं, नापि सर्वन स्वतिरिति न किस्विदरोधः ॥ ९६॥

यद्येवं प्रमातापि पुरुषो यस्मिन् काखे नीखं संवेदयते न तस्मिन् काखे पीतं त्रतिवासन्त्रकापि कदाचिद्यदीहरूपलादा-कारग्रहणे परिणामिलं प्राप्तमित्यासस्य परिदर्सुमाइ ।

सदा जातास्वित्तवस्तात्रभोः पुरुषस्थापरिखा-मात्†॥१७॥

था एताः 'चित्तस्य', प्रमाण-विपर्थयादिक्याः 'दृत्तयः', ताः 'तत्प्रभोः' तस्य चित्तस्य ग्रहीतुः, 'पुरुषस्य', 'सदा' सर्यकासमेव, 'ज्ञेयाः, तस्य चिद्रूपतया 'श्रपरिणामात्' परिणामिलाभावादित्वर्थः ।

<sup>\*</sup> क्रिचिदिरोध इति F पुस्तकपाठः।

<sup>†</sup> पुरवस्थापरिवामिलादिति काम्रीसुनितभाष्यपुक्तकपाठः।

यद्यंशे परिणामी स्थान्तदा परिणामस्य कादाचित्कतानाशं चिन्नहन्तीनां सदा ज्ञातलं ने।पपद्यते। श्रयमर्थः, पुरुषस्य चिद्रुपस्य सदैवाधिष्ठाद्यलेन स्थवस्थितस्य सदन्तरङ्गं निर्मासं सन्तं तस्यापि सदैवावस्थिततात् तद्येन येनार्थेने।परकं भवति तथाविधस्यार्थस्य सदैव
चिक्कायासंक्रान्तिसङ्कावः, तस्यां सत्यां सिद्धं सदा ज्ञाद्यलमिति न
कदाचित्परिणामित्राक्षद्वा ॥ १७॥

ननु चित्तसेव सन्ते। त्वर्षाद्यदि प्रकाशकं तदा खपर्प्रकाशक्प-लात् श्रात्मानमर्थञ्च प्रकाशयतीति तावतेव व्यवदारसमाप्तिः किं ग्रहीचन्तरेण दत्याशकामपनेतुमाद ।

#### न तत् खाभासं दृष्यत्वात् ॥ १८ ॥

'तत्' चित्तं, 'खाभासं' खप्रकाइं, न भवति, पुरुषवेद्यं भवतीति द्यावत् । कुतः 'हुम्यलात्', चत् किल हुम्यं तह्रृष्टृवेद्यं, यथा घटादि । हुम्मश्ची चित्तं तसान्न खाभासं ॥ ९ ८ ॥

ननु साध्याविश्विष्टोऽयं हेतुः दृष्यलमेव चित्तस्यासिद्धं, किञ्च स्वबृद्धिसंवेदनदारेष पुरुषाणां हिताहितप्राप्तिपरिहारक्ष्पा दृत्तयो दृष्यन्ते, तथाहि बुद्धेऽहं भीतेऽहं न मे राग द्रत्येवमाद्या संविदुद्धे-रसंवेदनान्ने।पपन्नेत्यात्रद्वां निरसितुमाह।

एकसमये चोभयानवधारणं ॥ १८ ॥ श्रर्थेख संवित्तिरिदन्तया व्यवहारयोग्यतापादनं श्रयमर्थः सुख-

<sup>\*</sup> खपरप्रकाशकातादिति C पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> वेद्यचेति C पुस्तकपाठः।

हेतुर्दुःखहेतुर्वेति । बुद्धेस संवित् सहिमायोवमाकारेक सुखदुःस-रूपतया व्यवहारकमतापादनं । एवंविधस व्यापारदयमर्रप्रयासकाले न युनपत्कर्त्तुं क्रकां विरोधात् । न हि विद्धयोग्यापारसोर्युनप्रसम्भ-नेऽस्ति । सतः 'एकसिन् काले, 'छभयसः' खरूपशार्षस्त स, स्रवधारयितुमस्त्रात्रात्र क्रियं खप्रकासकमित्युकं भवति । किस्वैदं-विधवापारदयं निव्याद्य फलदयस्यावंवेदनादहिर्मुखतयैवार्यान्वहलेव विश्तयस्य खयमसंवेदनात् सर्थनिष्ठमेव फलं न खनिष्ठमित्यर्थः॥१८॥ नमु माभ्यदुद्धेः खबं ग्रह्णं बुद्धान्तरेण तु भविस्यति इत्या-सञ्जाह ।

चित्तान्तरहथ्ये बुडिबुडेर्तिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च॥२०॥

वदि हि बृद्धिबृद्धान्तरेण धंवेद्यते तदा सापि बृद्धिः खयमवृद्धाः बृद्धान्तरं प्रकाणवित्तमसमर्थेति तस्या ग्राह्कं बृद्धान्तरं कर्मावं तस्या श्राप्यविद्यावनवस्थानात् पुरुषायुषेणाणर्थप्रतीतिनं स्थात् । नहि प्रतीतावप्रतीतायामर्थः प्रतीतो भवति । स्रितसङ्करञ्च प्राप्नोति । रूपे रचे वा समुत्पन्नायां बृद्धौ तद्गाहिकाणामनन्तानां बृद्धौना-सुत्पन्ते वा समुत्पन्नायां बृद्धौ तद्गाहिकाणामनन्तानां बृद्धौना-सुत्पन्ते वेद्धलानितेः संस्कारेर्वदा वाद्यस्तत्यः कियन्ते, तदार्घबृद्धे-रपर्यवसनाद् बृद्धिस्तिनां वृगपदृत्यन्तेः किसन्त्रेर्थं स्प्रतिरियम्-त्यन्तेति श्रात्तमात्रम्थावात् 'स्प्रतिसङ्करः', स्थादियं रूपस्पतिरियं रमस्पतिरितं न श्रायेत ॥ २०॥

<sup>\*</sup> खरूपसंवेदनाभावादिति ८ पुत्तकपाठः। † स्ट्रतीनां सङ्गर इति म पुत्तकपाठः।

Digitized by Google

ननु बुद्धेः खप्रकाञ्चलाभावे बुद्धान्तरेष चासंवेदने कथमयं विषयमंबेदनक्षो यवदार द्रत्याञ्चल्ला खिद्धान्तमारः।

# चितेरप्रतिसङ्गमायास्तदाकारापत्तौ खबुडिसंवेदनं

पुरुषसिद्रूपतात् 'चितिः, सा 'सप्रतिसङ्गुमा, न विद्यते प्रतिसङ्गुमा, न विद्यमारोपयिन निवापद्यमा, यथा वा खोले परमाणवः प्रसरमाो विद्यमारोपयिन नैवं चितिस्रतिः, तथाः सर्वदैकद्भपतया खप्रतिष्ठितस्त्रेन व्यवस्थितत्वात्। स्रतस्त्रास्त्रिधाने वदा बुद्धिसदाकारतामापद्यते चेतनेवोपजायते, बुद्धिस्त्रिप्तिसङ्गुमा च वदा चिद्धितः बुद्धिस्त्रविद्यविद्धिस्त्रतयां संवेद्यते तदा बुद्धेः ख्राद्यात्माने वेदनं सक्षवतीत्वर्यः॥ १९॥

इत्यं स्वयंविहितं चित्तं सब्धार्थयद्यसामर्थेन सक्तस्यवदार्चमं भवतीत्यादः।

# द्रष्टु-हथ्योपरक्तं चित्तं सर्व्वार्थं ॥ २२ ॥

'द्रष्टा' पुरुषः, तेन 'स्परक्तं' तसिवधाने तद्रूपतामिवापस्नं, 'दृश्योपरक्तं' ग्रहीतविषयाकारपरिणामं, यदा भवति तदा तदेव सर्व्वार्थग्रहणसमधें जायते। यथा निर्मासस्प्रिटिकद्पेणासेव प्रतिविम्न-ग्रहणसमधें एवं रजस्तो। स्थामनभिश्वतं सन्तं ग्रुद्धलासिन्काया-

<sup>\*</sup> चङ्गाङ्गिभावगमनवद्यत्वे इति F पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> बुद्धिविचित्रिक्षतया इति म मुक्तकपाठः।

<sup>‡</sup> तद्रुपतासिव प्राप्तसिति म पुक्तकपाठः ।

ग्रहणसमर्थं भवति, न पुनरप्रद्भवाद्रजस्त्रमसी। तत् न्वग्धत-रजसामोद्भपमङ्गितवा सन्तं निश्चसप्रदीपविश्वाकारं सदैवैकद्भपतवा परिणममाणं चिच्छायाग्रहणसामर्थाडामोचप्राप्तरविष्ठते । त्रयक्तानामन्त्रिधाने सौष्ठयः चलनमाविभवति, एवं चिद्रपयन्त्रिधाने यत्त्रसाभिवाद्यमभिवाद्यते चैतन्यं। त्रत एवासिन् दर्तने दे चिक्ती नित्योदिताऽभिवाक्या च। नित्योदिता चिच्चिक्तः पृत्वः। तस्त्रिन धानादभिवक्षचैतन्यं यत्त्वमभिवाक्षा चिक्कितः। तदत्वकां यसिहित-लादन्तरक्षं पुरुषस्य भोग्यतां प्रतिपद्यते । तदेव प्रान्तवस्रुवादिभिः याक्की: पुरुषस्य परमाताने।ऽधिष्ठेयं कसीनुरूपसुखदु:सभोकृतया व्यप-दिश्यते । यत्त्रत्यनानुद्रिक्ततादेकस्यापि गुणस्य, कदाचित्कस्यचिद्वि-लाचिगुणं प्रतिचर्णं परिषममानं सुख-दु:ख-माहात्मकं न निर्मासं, तत्तिम् कर्यातारूपे इद्धे सचे खाकारसमर्पणदारेण संवेदाता-मापाद्यति । तच्कुद्धमाद्यं चिन्तसत्तमेकतः प्रतिसंकानाचिक्कायमन्यते। य्टडीतविषयाकारेण चिन्नेनेापढौकितस्वाकारं चित्रंक्रान्तिवसाचेत-नायमानं वास्तवचैतन्याभावेऽपि सुख-दुःखरूपभोगमनुभवति। य एव भोगोऽत्यन्तमात्रिधेन विवेकाग्रहणाङ्गोक्तुरपि पुरुषस्य भोग इति व्यप-दिस्रते। श्रनेनाभिप्रायेण विन्ध्यवासिनातं। "सत्ततप्यवसेव पुरुष-तप्यलं "इति। श्रन्यवापि "विमे प्रतिविम्नमानकायासद्वकायान्त-राङ्गवः प्रतिविम्बन्ध्येनाच्यते। एवं सन्तेषि पौरूषेयिच्छायासरूष्ट्र-चिच्हायामाराभियक्तिः प्रतिसङ्गान्तिश्रद्धार्थः" । नन् प्रतिविम्ननं

<sup>\*</sup> प्रतिविम्बग्रस्टार्थ इति C पुस्तकपाठः। चिच्छायाग्रस्टार्थ इति ध पस्तकपाठः।

# स्वाणां स्वी।

| ,                          | -8            | mà     | स्वं |                              |              |        |       |
|----------------------------|---------------|--------|------|------------------------------|--------------|--------|-------|
|                            |               | न। स्र | 4.   |                              | प्रक्रे, प   | ार्दे, | स्यं। |
| चतीतात्रामतमित्यादि        | 4             | *      | 88   | वायेन्द्रियसिंदिरित्सावि     | u.           | *      | **    |
| चव वातानुज्ञासनं           | *             | •      | ٩    | किंच समझकीत्सदि              | W.           | ę      | ut    |
| चनित्राग्रचीत्रादि         | 11            | 9      | ¥    | क्रुकांनाचां सिधा            | of.          | è      | **    |
| च नुभूत विषयेत्वादि        | •             | •      | 11   | क्रतार्थं प्रतीत्सादि        | 88           | *      |       |
| चपरियचसीयं रतादि           | **            | *      | 10   | अप्रान्थमं परिकासाम्बर्ध     |              | 7      | 77    |
| चथावप्रत्यवेत्वादि         |               | ì      | 8.   | चेतुः                        |              | _      | _     |
| चम्बासवैराम्बेसाहि         | -             |        | -    |                              | 44           | ₹      | 6.8   |
|                            |               | •      | 84   | क्रेमकर्षविपाकित्यादि        | 8 #          | •      | 48    |
| •                          | 47            | 7      | 8    | क्रोरमुक वर्षा श्वरत्वा      | <b>T ? ?</b> | 7      | 9.9   |
|                            | 75            | 8      | ę    | चक्तला मयारित्यः दि          | Fe           | ę      | **    |
| चक्षेयप्रति हायाधित्वः दि  | * 4           | 9      | 90   | चक्प्रवियोमीत्वादि           | 222          | 8      | ११    |
| चर्चिसाप्रतिष्ठाचासित्सादि | K\$           | 9      | 74   | चीचर बेर विज्ञातस्त्रेवे-    |              |        | •     |
| षिंगामत्याखेयेता दि        |               | *      | ₹•   | त्यादि                       | ŧu.          | •      | #2    |
| र् चरप्रविषामादा           | **            | *      | 79   | पचन <b>स</b> क्षेत्राहि      | <b>5</b> 2   | •      | #9    |
| <b>षरामणशक्तकोत्यादि</b>   | ₩ø.           | *      | 26   | चन्द्रे तहराजूचन्नार्ग       | •            | è      | 70    |
| चतकारा तक प्रकार           | 7=            | •      | 8.00 | चितेरप्रतिसङ्का माचा         |              | •      | •     |
| रक्षमने चेत्रस्यानक्षा-    |               |        |      |                              | <b>१•</b> ₹  | *      | **    |
| रकात् १                    | • 9           |        | 16   |                              | <b>१•</b> १  |        | 9.    |
| • • •                      | 74            | ٩      | 8.8  | जन्मी विश्वमन्त्रतपद्रत्यावि | •            |        |       |
|                            | 80            | •      | 22   |                              | €8<br>-      |        | •     |
|                            |               | •      |      |                              |              | •      | •     |
| •                          | €ĸ            | •      | 2.5  | वातिक्वचेत्यादि              | <b>F</b>     | ŧ      | 4.4   |
| कच्यू रे जुलियाचा निर्देशः |               | •      | ₹•   | नात्यनरपरिचास इत्हारि        | ६८१          | 8      | 4     |
| क्यां प्रक्राह्यमित्वा दि  | <b>&lt;</b> ₹ |        |      | न व्यक्ति है जिला हिंद       | <b>१</b> •୧  | *      | 74    |
| कायक्पमंचसादित्यादि        | •             | •      | 88   | क्कः चंकार इत्यादि           | 75           | ŧ      | 4.    |
| का याका ऋषे। रित्वादि      | 26            | •      | 44   | तकापसदर्भभावन                | 4=           | •      | 75    |

| ष्टहे, पा <b>दे, छ.पं</b> । |            |     |            | ष्टहे, पार्ट, <b>सूर्य</b> । |            |   |            |
|-----------------------------|------------|-----|------------|------------------------------|------------|---|------------|
| तळायात् प्रजासीकः           | <b>{</b> } | •   | N.         | तदा सर्वावरचमक्रीत्यादि      | ११•        | 8 | ₹•         |
| ततः कतार्थानामित्यादि १     | 11         | 8   | 22         | तदुपरागापेचिमादि-            |            |   |            |
| ततः क्रेत्रकर्मनिष्टतिः १   | ۹.         | 8   | ११         | त्यादि                       | <b>!••</b> |   | **         |
| ततः चीयवे प्रकाशावरचं       | g o        | ?   | N.S        | तदेवाचैमाननिभासमि-           |            |   |            |
| ततः परमा वस्रतेन्द्रियाचा   | ŊΕ         | 9   | WW         | त्यादि                       | <b>{</b> } | ₹ | ₹          |
| ततः प्रत्यक्चेतनैत्यादि     | १८         | •   | १९         | तदेराग्यादपीत्यादि           | حلا        | ŧ | <b>y</b> • |
| ततः प्रातिभन्नावचेत्यादि    | 36         | •   | रर         | तपः साधायेयरेत्यादि          | 79         | * | •          |
| ततोऽचिमादिप्रादुर्भाव       |            |     |            | तस्य प्रमानवासितासं-         |            |   |            |
| इत्यादि ह                   | T.         | Ŗ   | 8#         | खारात्                       | <b>(</b> ₹ | Ę | ٠,         |
| तता इन्द्रामभिषातः          | ĸŧ         | ?   | ag         | तस्य भूभिषु विनिवासः         | <b>(</b> 9 | Ŗ | •          |
| ततो मने।जविवसित्यादि        | Σβ         | ę   | 8 E        | तस्य वाचका प्रव्यः           | ζĸ         | • | 90         |
| न तस्त्र दिपानेत्यादि       | ८६         | 8   | ×          | तस्य पप्तचेत्यादि            | <b>8 K</b> | 8 | 99         |
| तत्परं पुरमञ्जाते रित्यादि  | 40         | 3   | 11         | तस्य चेतुरविद्या             | 8€         | * | ₹8         |
| तत्प्रतिवेधार्यमेकतत्त्वा-  |            |     |            | तस्यापि निरोध इत्यादि        | 96         | 8 | <b>X</b> 3 |
| भ्यासः                      | ११         | 8   | <b>₹</b> ₹ | तिखन् पति यायेत्यादि         | ĸŧ         | * | 8€         |
| त व धानजसनाग्रयं            | <b>E</b> ₹ | 8   | ∢          | ता एव सवीकः समाधिः           | 99         | • | 8 (        |
| तन निर्तिश्रयं सर्वेज्ञवीज  | esi        | •   | ₹4         | तारकं सर्व्यविषयसित्य।दि     |            | • | 8,8        |
| तन प्रत्ययेकतानता ध्यानं    | ۥ          | •   | 9          | ताशासनादिलमित्यादि           | e K        | 8 | <b>१</b> • |
| तत्र शानोदितेत्यादि         | 44         | •   | 8,8        | तीव संवेगा नामा सब्बः        | 4.8        | ٩ | **         |
| तन सिता यहाऽभ्यासः          | €          | 8   | १२         | वे प्रतिप्रसम्बद्धाः सूकाः   | ¥¥.        | * | ٠,         |
| तन खिरसुचमासनं              | ĸĸ         | *   | 8 €        | वे यक्तस्यम् हातानः          | 63         | 8 | 19         |
| तद्पि विचरतं निवेकि स       | 48         | 9   | =          | ते समाधानुपसर्गा दत्यादि     | 95         | Ţ | 69         |
| तद्भावात् संवागामाव         |            |     |            | ते काद्परितापपाचा            |            |   |            |
| इत्यादि                     | 8 8        | 7   | 94         | <b>र</b> त्यादि              | şĸ         | 8 | 1,8        |
| तद्यं एव डम्ससाता           | 88         | ₹   | 99         | वयसकारकं पूर्विभाः           | ₹₹         | • | •          |
| तद् चंद्मेयवायनः भिर्-      |            |     |            | वयमेकव संयसः                 | ₹१         | ₹ |            |
| त्यादि १                    | (••        | 8 . | 99         | दुःबदै।भंगस्रोत्यादि         | ٠۶         | • | 44         |
| नदा इषुरित्यादि             | 8          | •   | •          | दुःबामुमधी देवः              | <b>Q B</b> | 7 | =          |
| तदा विवेकणिक्षित्यादिः      | Z .        | 8   | 48         | <b>इम्द्रभं</b> नेत्यादि     | ₹8         | * | •          |

| ष्टि, पारे, स्त्रं।             |              |   |                           | ष्टहे, पादे, सूर्व ।                    |              |          |            |
|---------------------------------|--------------|---|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------|------------|
| <b>रहामुत्रविकेत्यादि</b>       | •            | 1 | <b>1</b>                  | प्रहत्त्वाक्रीकम्यासादित्यादि           | 90           | <b>₹</b> | <b>? L</b> |
| देश्वअधितस्य घारचा              | ۥ            | • | 8                         | प्र <b>मंखाने यक्क</b> षी <b>र खे</b> ॰ |              |          |            |
| इहा दक्षिमाच इत्यादि            | 83           | * | ۴۰                        | त्यादि ।                                | ११०          | 8        | २८         |
| <b>बहुदक्ष</b> ये।रित्याद्      | 8 •          | ? | १०                        | प्राति <b>भाडा</b> स <b>व्य</b>         | 91           | ę        | <b>₹</b> ₹ |
| <b>इड्डक्कोपरक्त</b> मित्यादि   | १०४          | 8 | 28                        | वअवारकमैथिसादि-                         |              |          |            |
| भारकातु च वाम्यता मन            | a: ñ≃        | * | K.S                       | त्यादि                                  | <b>૭</b> ૮   | ę        | <b>%</b> = |
| धानदेयासङ्गयः .                 | **           | 9 | 88                        | वसेष इस्तिवसादीन                        | 90           | ę        | 87         |
| भुवे तद्गतिचार्ग                | 98           | ₹ | 29                        | त्रसाचर्येप्रतिष्ठायां वीर्यं-          |              |          |            |
| न तत् चालमनसित्यावि             | ₹ %          | • | ₹•                        | साभः                                    | <b>K</b> S   | ?        | 9=         |
| न तत् साभागं दश्रामात्          | 1.1          | 8 | १व                        | भवप्रत्यया विदेशेत्यादि                 | ११           | •        | 16         |
| नाभित्रने कायसूरका              | र्ग ७४       | ę | १९                        | भुषमञ्चामं स्वयंधंयमात्                 | 90           | ę        | 74         |
| निसित्तमप्रयो <b>ज</b> केत्यादि | ८१           | 8 | •                         | मूर्वेचोतिषि सिदद्रमें                  | 91           | Ŗ        | 26         |
| नियां चित्रामितान               |              |   |                           | <b>स</b> दुमधेत्य(दि                    | <b>1</b> K   | 1        | **         |
| मानात्                          | ८१           | 8 | 8                         | मैनीकरकेत्यादि                          | 99           | •        | <b>₹</b> ₹ |
| निर्मिचारवैशारय रत्य            | दि १७        | • | 8.0                       | मैन्रादिषु बलानि                        | 90           | •        | 99         |
| परमाषुपरममच्चान                 |              |   |                           | वयाभिमतधानाद्वा                         | ₹8           | •        | 79         |
| द्रत्यादि                       | ₹8           | ٩ | 8•                        | यमनियमाधनैत्यादि                        | 84           | *        | १८         |
| परिचामताप्यंखारित्या            | हि १८        | • | <b>१ १ ४</b>              | योग वित्त ह तिनिरी धः                   | 7            | ٩        | *          |
| परिचामनयेत्या ि.                | (0           | ę | . ९€                      | योजा ज्ञानुष्ठानेत्यादि                 | 8€           | *        | 9=         |
| परिचामैकलाइसुतज्ञं              | ८८           | 8 | 1,8                       | 1                                       | Σβ           | •        | 84         |
| पुरवाचेग्रस्यानामित्या          | दे१९१        | ¥ | 79                        | वसुसाम्य रत्यादि                        | ۲×           | 8        | 3.8        |
| प्रकामजियेत्यादि -              | 8•           | • | १व                        | <b>मस्रिक व्यिवेत्यादि</b>              | - <b>E</b> { | ę        | 8.6        |
| प्रव्यद्देवविधारकाभ्यावि        | ਜ-           |   |                           | वा स्थाभ्यनार विषयेत्यादि               | Ko           | *        | K.S.       |
| त्यादि                          | 99           | • | <b>. \(\bar{\gamma}\)</b> | वितर्ववाधन इत्यादि                      | 86           | •        | 99         |
| प्रत्यचानुमानेत्यादि            | •            | 1 | , •                       | वितर्कविचारामन्देत्यावि                 | द १•         | 1        | 67         |
| प्रत्ययस्य परिचक्ता             | † <b>•</b> • | • | . 46                      | वितकांचिंचादय इत्या                     | दे ४८        | . 9      | ₩8         |
| प्रमास्विपर्यं वेत्यादि         | •            | • |                           | विपर्यंवा नियाज्ञानेत्या                | दि (         |          | =          |
| प्रयत्र में चिस्रेत्यादि        | W.W.         |   | ₹ 8 <b>₹</b>              | विरामप्रत्ययाभ्याचेत्यावि               | E 88         | 1        | ء و=       |
| प्रष्टिमिने देवियाज्य मित       | यादि ८ १     | 2 | ,                         | विवेकस्थाति रविश्ववेत्या                | दि ॥         | •        | १ १(       |

|                                             | चहे,       | पादे | , द्धपं  | (                                          | इहे. प     | गदे. | द्ध्यं ।   |
|---------------------------------------------|------------|------|----------|--------------------------------------------|------------|------|------------|
| विधेवद्भिन दुखादि                           | 7.5        |      | 88       | पदाश्चाता चित्रहत्त्व                      | •          | •    |            |
| विश्वेषा विश्वेषेत्वा हि                    | 88         | *    | 10       | रत्यादि                                    | ١,.        |      | 10         |
| विधाका ना च्यातिकाती                        | **         | •    | *(       | वन्तावादमुनकः सुवकार                       | •          | *    | 98         |
| विषयनती वेत्वादि                            | **         | 1    | 28       | चयाधिभावबाचे इत्यावि                       |            | *    | *          |
| <b>बीतराजविषयं वा खि</b> र्च                | 99         | •    | 60       | चबाबिचिनौमादि                              |            | •    |            |
| डम्यः प्रत्यम् इत्यादि                      | W.         | ٩    | W.       | समागकयाम् प्रवाहन                          | E.         | ,    | 9.         |
| हतिसाङ् य[स्तरन                             | ¥          | į    | ¥        | वर्मार्थने का प्रतयोदि-                    |            | •    | ••         |
| वाधिच्यानेत्वादि                            | 14         | ,    | 1.       | त्यादि                                     | <b>(</b> * | _    | ••         |
| ्<br>मृत्वाननिरीचेत्वादि                    | (8         | •    | ં        | इवानुह्रयी राजः                            | 7.8        | •    | 11         |
| अव्यक्षानान् <b>पातीत्यादि</b>              | •          | į    | •        | <b>स्क</b> विषयत्रचेतादि                   | 40         | *    |            |
| सन्दार्थश्वानेत्वाद्                        | PK.        | į    | 8.5      | सेपक्रवं विचपक्रवर्धे-                     | 40         | •    | 8 #        |
| मन्दार्चे प्रत्य वेत्याहि                   | (≂         |      | 10       | त्याहि                                     | ••         | _    |            |
| श्रानोदितानित्वादि                          | <b>(</b> a |      | 88       | सान्युपनिसन्तर इत्वाहि                     | 90         | 9    | 79         |
| मीज-स्नोनेत्यादि                            | 12<br>/-   | ?    | 26       | ज्ञान्यसम्बद्धः इत्याद्<br>ज्ञान्यस्थिताद् |            | •    | <b>X</b> 3 |
| सी वात्या इस्तु वेत्या दि                   |            | *    | 8+       | जूरा सरगारा द<br>जूरितपरिद्याका विश्वादि   | <b>E</b> 9 | •    | 8.8        |
| नदा-वीयां-बृतीत्यादि                        | 9.8        | ,    | -        | कृतपार <b>शकावताह</b><br>सप्रमिद्रेत्यादि  | 71         | •    | 9.6        |
| जुनानुसाने <b>ळा</b> दि                     | <b>9</b> E | •    | 9.<br>8€ | -                                          | 78         | 8    | र्म        |
| ने नामा स्थापित्यादि<br>वामामा स्थापित्यादि | ۳-<br>حو   | •    | _        | सरस्वाची विदुवे।ऽपी-                       |            |      |            |
| संकारशकासरकार्दः<br>इंकारशकास्त्ररकार्दः    | ~1         | *    | 9.6      | त्यादि                                     | 41         | *    | •          |
| त्यादि                                      |            |      | •-       | सः सविवकामाथीता-                           |            |      |            |
|                                             | <b>(</b> e | *    | \$4      | माक इत्यादि                                | K.m.       | 8    | 4.8        |
| स रम पूर्जेशसपीत्सादि                       | 10         | •    | 74       | ससाधिमकोरिकादि                             | 8.6        | 7    | 46         |
| सति मूख रत्यादि                             | 40         | 8    | 18       | साधावादिहदेवते-                            |            |      |            |
| स तु दीर्वकाकेत्यादि                        | •          | *    | 4#       | त्यादि                                     | K.8        | *    | 8.8        |
| प तु राषास्थनरेत्याद्                       |            | 7    | R.O.     | •                                          | 1.6        | •    | e 9        |
| चन्यप्रतिष्ठायामित्वाद्                     | 48         | ?    | 64       | इदये चित्रसंतित्                           | 91         | •    | 68         |
| सक्तपुर्वशेहत्यकेस्ट्राहि                   | ••         | •    | **       | रेड्डप कामककमनेरि-                         |            |      |            |
| सम्बपुर्ववीरित्यादि                         | <b>6</b> 5 | ţ    | WE       | त्यादि                                     | *          | ¥    | **         |
| <b>सम्बद्धान्द्रीत्यादि</b>                 | e#         | •    | *        | चेचं दुःचमग्रदतं                           | 75         | •    | ₹€         |
|                                             |            |      |          |                                            |            |      |            |

नामानिर्धलस्य नियतपरिणामस्य निर्मस्ये दृष्टं, त्रसा सुखस दर्पते ।
न्नायनिर्मलस्य सापकस्य सपरिणामिनः पृद्वस्य तस्यादिनर्भले सले
क्रियं प्रतिविम्ननस्यपाद्यते । सस्यते । प्रतिविम्ननस्य स्वरूपमनवम-स्कृता भवतेदमभ्यधायि । येष सन्तगताया निर्मसन्त्रायास्थिन्कृतेः
पुरुषस्य सास्त्रिस्यादिभिन्यक्तिः सैव प्रतिविम्ननस्यते । सादृशी पुरुष्यस्य सास्त्रिस्यादिभन्यक्तिः सैव प्रतिविम्ननस्यते । सद्धुक्रमत्यानिर्मासः
पुरुषः कथमनिर्माले सन्ते प्रतिसंकामतीति तद्धमन्ताः ससुपसम्यन्ते ।
सद्धुक्रमपरिक्षित्रस्य नास्ति प्रतिसंकामिरिति तद्धप्रकृते । स्थाप-कस्थाकामस्य दर्पणादौ प्रतिसंकानिर्मात् । एवं सित न कानिः
सनुपपन्तः प्रतिविम्बद्र्शनस्य ॥

ननु सामिकपरिणामक्षे बुद्धिसमे पुरुवसिन्धानादिभियाना-यासिक्क केशे साकारसंकानी पुरुवस्य स्खुः खक्षे भोग इत्युक्तं तदनुषपत्रं, तदेव चित्तसम्बं प्रकृतावपरिणतायां कथं सक्षवित्, किमर्थस तस्याः परिणामः । तभोक्यते । पुरुवस्यार्थीपभोगसम्यादनं तया कर्त्तयमतः पुरुवार्थकर्त्तयत्या तस्या युक्त एव परिणामः ॥

नन्तुपपसं पुरवार्थकर्ज्ञकताया एवानुपपन्तः । पुरवार्थेः मया कर्ज्ञच इत्येत्रंविधोऽध्यवसायः पुरवार्थकर्ज्ञचताच्यते, जडायास प्रकृतेः कचनेत्रंविधोऽध्यवसायः । ऋसि चेद्ध्यवसायः, कथं जडलं ।

<sup>\*</sup> नियतपरिमाबखेति C प्रान्तनपाठः।

<sup>†</sup> तदात्राशिविति C पुच्चकपाठः।

<sup>!</sup> अधे। चत इति C पुत्तकपाठः।

श्रवीचिते। श्रनुखोमप्रतिखोमसवणे परिणामदये यहतं प्रक्तिद्वयमस्ति,
तदेव पुरुषार्थकर्त्तव्यतोच्यते। सा च प्रक्रित्तवायाः प्रक्रतेः यहजा एव।
तव महदादिमहाभ्रतपर्यंक्तोऽस्था विहर्भुखतयानुखोमः परिणामः।
पुनः स्वकारणानुप्रवेद्वदारेणास्मितान्तः प्रतिखोमः परिणामः। द्रत्यं
पुरुषस्य भोगपरिसमातेः यहजप्रक्रिदयचयात् क्रतार्था प्रक्रतिनं पुनः
परिणाममार्भते। एवं विधायाद्य पुरुषार्थकर्त्तव्यतायां जहाया श्रवि
प्रकृतेनं काचिदनुपपत्तिः॥

मनु यदीदृशी प्रक्तिः सक्केंव प्रधानस्थास्ति तत् किमर्थं मोक्षाविभिः मोक्षाय यहः क्रियते, मोक्स्स पानर्थनीयले तदुपदेषकस्य
प्रास्त्रस्थानर्थकां । उत्थते । योऽयं प्रक्रतिपृक्षयोरनादिभीगयभोकृभावस्रक्षः सम्बन्धः, तिस्तिन् सति व्यक्तपेतनायाः प्रक्रतेः
कर्व्हलाभिमानात् दुःखानुभवे सति कथमियं दुःखनिष्टित्तरात्यनित्तती मम स्थादिति भवत्येवाध्यवसायः । त्रतो दुःखनिष्टत्त्रपात्ययोपदेष्रकष्ठास्त्रोपदेष्रापेचास्थेव प्रधानस्य । तथास्रतमेव कर्षानुद्धपं
मुद्धियन्त्रं प्रास्त्रोपदेष्रस्य विषयः । दर्धनान्तरेष्वयेवविध एवाविद्यास्वभावः प्रास्त्रोपदेषस्य विषयः । दर्धनान्तरेष्वयेवविध एवाविद्यास्वभावः प्रास्त्रोपदेषस्य विषयः । दर्धनान्तरेष्वयेवविध एवाविद्यास्वभावः प्रास्त्रोपदेषस्य मोक्तास्थं प्रस्तमाना एवंविधमेव
प्रास्त्रोपदेषं सहकारिणमपेत्र्य मोक्तास्थं प्रस्तमासादयित । सर्व्वास्थेव
कार्याणि प्राप्तायां सामय्याः त्रात्मानं सभन्ते, त्रस्य च प्रतिस्रोमपरिणामदारेषिवोत्पाद्यस्य मोक्तास्थस्य कार्यस्य दृदृग्येव सामगी
प्रमाणेन निश्चिता, प्रकारान्तरेणानुपपन्तेः । त्रतसां विना कथं

<sup>\*</sup> तद्धिभिदिति F प्रतक्पाठः।

<sup>†</sup> कम्मात्मरूपं वृद्धिसत्त्वमिति ८ पुरतकापाठः।

t समग्रायां सामग्रामिति F पुस्तकपाठः ।

भवितुमर्छति। श्रतः खितमेतत् । संक्राम्मविषयोपरागमिभयक्र-चिच्छायं बुद्धिसत्तं विषयिनस्ययदारेण समग्रां खेळ्याचां निर्व्धा-स्यतीत्येवंविधमेव चित्तं प्रश्नमो आन्ताः खसंवेदमं चित्तं, चित्त-मात्रश्च जगदित्येवं बुवाणाः प्रतिनेशिधता भविन्तः ॥२ २॥

ननु यद्येवंविधादेव चित्तात् सक्तस्यवहारनिष्यत्तिः कथं प्रमाण्युरुन्यो द्रष्टा श्रम्थुपपद्यते दत्याश्रद्धा द्रष्टुः प्रमाणमाद ।

तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चिचमिष् परार्वं संइत्यकारि-त्वात्॥ २३॥

'तत्' एतिचनं, 'मञ्जातुममक्याभिः, 'वासनाभिः', 'चित्रमिप' नानाइपमिप, 'पराधं' परस्य खामिने। भोकुर्भे। गापवर्गस्च समध्यं साधयतीति। सुतः, 'मंद्रत्यकारिलात्' मंद्रत्य समूय मिसिला ऋषे-क्रियाकारिलात्। यच मंद्रत्यार्थिकयाकारि तत्पराधं दृष्टं, यथा भयनासनादि। सन्त-रजस्तमांसि च चित्तस्च च पपरिणामभाद्धि मंद्र-त्यकारीणि, श्रतः परार्थानि। यञ्च परः स पुरुषः॥

ननु च यादृ ग्रेनश्रयनासनादिना परेण श्ररीरवता परार्थत्मसुपल्यः,॥
तहष्टान्तवलेन तादृश्र एव परः सिध्यति, यादृश्रश्च भवतां परेाऽसंहतरूपाऽभिष्रेतसादिपरीतस्य सिद्धेरयमिष्टविघातकद्वेतः॥ । जच्यते ।

<sup>\*</sup> सक्कव्यवद्वारनिर्देतिरित C पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> अभ्युपगम्येत इति C. अभ्युपगम्तव्य इति F पुन्तकपाठः।

<sup>‡</sup> द्रष्टरीति ः पुक्तकपाठः ।

<sup>§</sup> चित्तमपीति ८ पुक्तकपाठः । परनवयं न समीचीनः ।

<sup>||</sup> पारार्ष्यमुपनव्यमिति F पन्तनपाठः ।

<sup>¶</sup> अयमिखविघातका हेतुरिति c पुक्तकपाठः।

यद्यपि यामान्यंत्र परार्थनमाने व्याप्तिर्यदेशीता तथापि यन्तादिविस्तवस्थिति। विस्तवस्थ एव भोका परः विध्यति।
यथा चेश्वनादते विस्तिरिष विस्तवस्थाद्भूमादिकरनुमीयमान इतरविक्रिविस्तवस्थित्वम्भाव एव प्रतीयने, स्विभिद्यपि विस्तवस्थ 
यन्तास्थस्य मोग्रयस्य परार्थन्वेऽनूमीयमाने तथाविध एव भोक्ताऽधिहाता परिस्तासद्योऽसंदतः विध्यति। बदि वा तस्य परमं
यन्त्रीत्वस्थान्त्रस्थात्रस्थात् । स्थाति। बदि वा तस्य परमं
यन्त्रीत्वस्थान्त्रयात्रयात् । तसादिप प्रक्रस्थने दिन्द्रसाणि। तते।ऽपि प्रक्षष्टं सन्तं प्रकाशस्यं। तसादिप प्रक्रस्थने दिन्द्रसाणि। तते।ऽपि प्रक्षष्टं सन्तं प्रकाशस्यं। तसादिप प्रक्रस्थने दिन्द्रसाणि। तते।इपाः स चिद्रूप एव भवतीति कूतस्यस्य संदतनं॥ २३॥
इदानीं बास्तद्भवं कैत्रस्थं निर्णेतं दश्विः स्वैद्यक्रमते।

### विशेषद्शिन आत्मभावभावनानिहत्तिः ॥ २४ ॥

एवं सन्तपुर्वयोरन्यने साधिते यसयोविशेषं पर्यति श्रयमसा-दन्य द्रत्येवं इपं, त्रे विज्ञातिचन्तरन्यक्ष चिन्ते या 'श्रात्म-भावभावना', सा निवर्णते । चिन्तमेव कर्न्तृ ज्ञाद्य भें कृ द्रत्यभिमाने। निवर्णते ॥ २४ ॥

तिसान् सति किं भवतीत्या है।

## तदा विवेकनिमं कैवच्यप्राग्भारं ! चित्तं ॥ २५ ॥

<sup>\*</sup> प्रतिपादिते इति C पुक्तकपाठः।

<sup>†</sup> बाइमसादना इत्वेवं स्प्रमिति ए पुषाक्रपाठः।

<sup>🖠</sup> जैवस्यप्रभावमिति 🗜 पुत्तवपाठः।

यदस्थाज्ञाननियं विदर्भुखं विषयोपभीगफः चिक्तमाधीत्तदि-दानीं 'विवेकनियं' विवेकमार्गमन्तर्भुखं, 'कैवस्त्रप्राग्भारं' कैवस्त्र-फलं, कैवस्त्रप्रारमं वा सम्पद्यत इति ॥ २ ५ ॥

श्रिसंस्व विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्रादुर्भविन्ति तेषां हेतुप्रतिपादनदारेण त्यागोपायमाह ।

#### तिच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २६ ॥

तिसन् समाधी स्थितस्य, 'हिद्देषु' श्रम्तराखेषु, यानि 'प्रत्ययामा-राणि' स्थृत्यानक्षपाणि ज्ञानानि, तानि प्राग्भवेभ्यः व्युत्यानामुभ-वजेभ्यः 'संस्कारेभ्यः', श्रदं समेत्येवंक्षपाणि चीयमाणेभ्योऽपि प्रभविमा । श्रमःकरणोक्कित्तिदारेण तेषां द्वानं कर्त्तस्यमित्युकं भवति ॥ १ ६ ॥

हाने।पायस पूर्वमेवाक द्रत्याह ।

### हानमेषां स्नोभवदुर्सं॥ २७॥

यथा क्षेत्रानामिवशादीनां, हानं पूर्वसुत्रं, तथा संस्कारणा-मिप कर्मयं। यथा ते ज्ञानाग्रिना सुष्टा दम्धवीजकच्या न पुन-श्चिनभ्रमौ प्ररोहं सभन्ते, तथा संस्कारा ऋषि ॥ २७॥

प्रवं प्रत्ययान्तरानुर्ये खिरीम्त्रते श्वमाधी यादृश्य छोगिनः समाधेः प्रकर्षप्राप्तिर्भवति, तथाविधसुपायमाद्य ।

<sup>\*</sup> विवेकविवश्रमिति E प्रक्रकपाठः।

<sup>†</sup> तसिंखेति म मुक्तकपाठः।

<sup>🛊</sup> प्राह्मनेश्य इति 🗷 वृक्तनपाठः।

स्थिरीक्तत इति म पुक्तकपाठः ।

ण रतत्पाठः सर्वेत्र वर्तते, परन्तु उपायमिति न समीचीनं यादग्रस्य यागिन इति पाठेन सन्ध विरद्धनात्।

प्रसङ्खानेष्यकुसीद्स्य सर्व्वया विवेकस्थातेर्धर्मिनेघः समाधिः ॥ २८ ॥

'प्रमङ्क्यानं' यावतां तत्त्वानां यथाक्रमं यवस्थितानां परस्परविस-चणस्वरूपविभावनं, तस्मिन् सति 'श्रपि', 'श्रकुसीदस्य' फलमिष्योः, प्रत्ययान्तराणामनुदये 'सर्व्यप्रकारविवेकस्थातेः' परिशेषात् 'धर्ममेघः समाधिः' भवति, प्रक्रष्टमग्र्ऽक्ककृष्णं धर्में परमपुरुषार्थसाधकं मेदिति सिश्चतीति 'धर्ममेघः'। श्रनेन प्रक्रष्टधर्मास्वेव श्वानहेतुलमित्युपपा-दितं भवति ॥ १ ८॥

तसाद्भर्ममेघात् किं भवतीत्यादः ।

ततः ज्ञेशकर्मानिष्टत्तिः॥ २८॥

'क्तेश्वानामिवद्यादीनामिभिनिवेश्वान्तानां, 'कर्षणाञ्च ग्रुक्कादिभे-देन चिविधानां, ज्ञानोदयात् पूर्व्वपूर्वकारणनिष्टन्था 'निष्टन्तिः', भवतीत्यर्थः ॥ २८ ॥

निवनेषु तेषु किं भवतीत्याइ।

तदा सर्व्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्याञ्ज्ञेय-मर्ख्यं ॥ ३० ॥

श्रावियते चित्तमेभिरिति 'श्रावरणानि' क्रेशाः, त एव 'मसाः', तेभ्यः 'श्रपेतस्य' तदिरदितस्य, 'श्रानस्य' गतधनगगननिभस्य, 'श्रान-

<sup>\*</sup> भवतीत्वत चाहेति c पुक्तकपाठः।

नयात्' श्रमवक्कदात्, 'द्वोयं', 'श्रस्यं' गणनास्पदं भवति, श्रक्षेग्रेनैव सर्वे द्वोयं जानातीत्वर्थः॥ ३०॥

ततः किमित्याच ।

ततः क्रताथानां परिणामक्रमसमात्तिगृंणानां॥ ३१॥

'क्रतः' निष्पादितः, भोगापवर्गस्तचणः पुरुषार्थः प्रयोजनं यैसी 'क्रतार्थाः', 'गुणाः' सन्त-रजस्तमांसि, तेषां 'परिणामः' त्रा पुरुषार्थ-समाप्तेरानुस्रोम्येन प्रातिस्रोम्येन चाङ्गाङ्गिभावावस्थितिस्रचणः, तस्य योऽसौ 'क्रमः' वच्छमाणः, तस्य परिसमाप्तिः' निष्ठा, न पुनरुद्भव इत्यर्थः ॥ ३१॥

क्रमखोक्तख लचणमाइ।

### श्च त्राप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्प्राद्धाः क्रमः॥३२॥

'चणः' श्रन्पीयान् कासः, तस्य योऽसौ 'प्रतियोगी' एकचणित-सचणः। 'परिणामापरान्तिनिर्धाद्यः' श्रनुस्रतेषु चणेषु पद्यात् सङ्क्ष-नबुद्धा यो यद्यते स चणानां 'क्रमः' उच्यते । न द्याननुस्रतेषु चखेषु क्रमः परिद्यातुं श्रक्यः ॥ ३१ ॥

द्दानीं फलस्तास कैवस्रसामाधारणं सक्पमाइ।

पुरुषार्थश्रन्थानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवन्त्रं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ६३ ॥

समाप्तभोगापवर्गसचणपुरुवार्थानां 'गुणानां', यः 'प्रतिप्रसवः'

प्रसङ्घानेष्यकुसीद्स्य सर्व्वया विवेकस्थातेर्धर्ममेघः समाधिः ॥ २८ ॥

'प्रमञ्चान' यावतां तत्त्वानां यथाक्रमं व्यवस्थितानां परस्परविस-चणस्वरूपविभावनं, तस्मिन् सति 'श्रपि', 'श्रकुसीदस्य' फलमस्पिः, प्रत्ययान्तराणामनुद्ये 'सर्व्यप्रकारविवेकस्थातेः' परिशेषात् 'धर्ममेघः समाधिः' भवति, प्रक्रष्टमग्र्डक्रक्रच्णं धर्मं परमपुरुषार्थसाधकं मेहति सिञ्चतीति 'धर्ममेघः' । श्रनेन प्रक्रष्टधर्मस्थैव ज्ञानहेतुलमित्युपपा-दितं भवति ॥ १ ८ ॥

तसाद्भर्ममेघात् किं भवतीत्याद ।

ततः ज्ञेशकर्मानिष्टत्तिः॥ २८॥

'क्रेज्ञानामिवद्यादीनामिभिनिवेशान्तानां, 'कर्षणाञ्च ग्रुक्कादिभे-देन चिविधानां, ज्ञानादयात् पूर्व्वपूर्वकारणनिव्याः 'निवृत्तिः', भवतीत्यर्थः॥ २८॥

निरुत्तेषु तेषु किं भवतीत्याइ।

तदा सर्व्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याञ्ज्ञेय-मर्ल्यं ॥ ३० ॥

त्रावियते चित्तमेभिरिति 'त्रावरणानि' क्रेबाः, त एव 'मलाः', तेभः 'त्रपेतस्य' तदिरहितस्य, 'ज्ञानस्य' गतघनगगननिभस्य, 'त्रान-

<sup>\*</sup> भवतीत्वत चाहेति c पुक्तकपाठः।

न्यात्' श्रमवक्कदात्, 'श्लेयं', 'श्रन्यं' गणनास्पदं भवति, श्रक्तेश्रेमैव सर्वे श्लेयं जानातीत्वर्थः॥ ३०॥

ततः किमित्याच ।

ततः क्रताथानां परिणामक्रमसमात्तिर्गुणानां॥ ३१॥

'हातः' निष्पादितः, भोगापवर्गस्रचणः पुरुषार्थः प्रयोजनं येसे 'हातार्थाः', 'गुणाः' सन्त-रजस्तमांसि, तेषां 'परिणामः' त्रा पुरुषार्थ-समाप्तेरानुस्रोम्येन प्रातिस्रोम्येन चाङ्गाङ्गिभावावस्थितिस्रचणः, तस्य योऽसौ 'क्रमः' वस्त्यमाणः, तस्य परिसमाप्तिः' निष्ठा, न पुनरुद्भव इत्यर्थः ॥ ३१॥

कमस्रोकस्य खबणमाइ।

#### श्रणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्प्राद्धाः क्रमः॥३२॥

'चणः' श्रव्यीयान् कासः, तस्य योऽसौ 'प्रतियोगी' एकचणिन-सचणः। 'परिषामापरान्तिनिर्धाद्यः' श्रनुश्चतेषु चणेषु पद्यात् सद्भाव-नबुद्धा यो यद्यते स चणानां 'क्रमः' उच्यते। न श्राननुश्चतेषु चषेषु क्रमः परिश्वातं क्रकाः॥ ३२॥

इदानीं फलभूतस्य कैवस्त्रसामाधारणं सक्पमाइ।

पुरुषार्थश्रन्थानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवन्त्रं खरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ६३॥

समाप्तभोगापवर्गसचणपुरुषार्थानां 'गुणानां', यः 'प्रतिप्रसवः'

प्रतिखामपरिणामसमाप्ता विकारानुद्भवः, चदि वा चिक्केर्छक्तिखा-रूषनिवन्ती खरूपमात्रेणावखानं तत् 'कैक्झं' खर्चते॥

न केवलमसाद्र्यने चेनज्ञ: केवलावलायामेवभूतसिद्र्पः, याबद्र्यना-मारेखपि विमृखमाण एवंविधरूपोऽवितष्ठते । तथाहि गंगारदशाया-मात्मा कर्दत-भोकृलानुसन्धादनमयः प्रतीयते । श्रन्यया यद्ययमेकः चेपज्ञस्याविधो न खात्तदा ज्ञानचणानासैव पूर्वीपरामुसन्धानाभावे\* नियतकर्मफलसम्बन्धां न खात्, इतनात्राहताभ्यागमप्रसङ्गद्य। यदि चेनैव शास्त्रोपदिष्टमनुष्टितं कर्यं तस्त्रैव भोकृतं भवेत् तदा दिता-दित-प्राप्तिपरिदारायां सर्वस्य प्रष्टिक्ति घटन । सर्वस्यैव खनदारस्य दानापा-दानसचणसानुसन्धानेनैव याप्तलात् ज्ञानचणानां परसरभेदेनानु-यत्थानग्रह्यवात् तदन्यत्थानाभावे! कस्वचिदपि व्यवहारस्थानुपपने: कर्ता भोकानुसन्धाता यः स त्रात्मेति व्यवस्थायते। मेाचद्रश्रायान् सकलग्राह्म-प्राहकलचणव्यवहाराभावात् चैतन्यमाचमेव तस्याविषयिते। तच चैतन्यं चितिमाचलेनेवापपदाते न पुनराह्मधंवेरनेन, चसा-दिवयग्रहण्यम्थलमेव चितेक्पं, नात्मग्राहकलं । तथादि प्रथेशिया रुद्यमाणः श्रवमिति रुद्यते । खद्भपं रुद्यमाचमद्मिति। न पुन-र्थुगपद्दिर्मुखतान्तर्मुखतालचणयापारद्रयं परस्परं विरुद्धं कर्त्तुं प्रकां। त्रत एकसिन् समये व्यापारदयस कर्त्तुमत्रकालात् चिद्र्प-तयैवाविषयते। धतो मोचावस्थायां निरुत्ताधिकारेषु गुणेषु

<sup>\*</sup> ज्ञाननज्ञवानामेव पूर्व्वापरानुसन्धाद्वश्रम्थानां भावे इति ए पुज्जकपाठः।

<sup>†</sup> वितवितप्रायपरिवारायेति F पुक्तकपाठः ।

I चनुसन्धानाभावे इति एपुक्तकपाठः। तदनुसन्धानभाव इति म पुक्कपाठः।

चिकाच एवातावितष्ठत रत्येवं युक्तं। संसारदक्षायान्तु एवंभ्रतस्य कर्वतं भोकृत्वमनुसन्धादत्वञ्च सर्वसुपपद्यते। तथादि योऽयं प्रकृत्या सद्दान्तादिनसर्गिकोऽस्य भोग्य-भोकृभावस्वष्यः सम्बन्धः सविवेकस्वाति-मूखः, तस्मिन् सति पुद्धार्थकर्त्तंथताद्भपत्रक्षिद्धयस्त्रावे या मद्दा-दिभावेन परिषतिसाद्यां संयोगे सति यदात्मनोऽधिष्ठाद्यतं चिक्ताया-समर्पणसामर्थः, बुद्धिसन्तस्य च सङ्गानाचिक्तायाग्रदणसामर्थः, विद-व्यथ्याय बुद्धेर्योऽयं कर्दत्व-भोकृत्वाध्यवसायस्तत एव सर्वस्थानुस-स्थानपूर्वकस्य व्यवद्वारस्य निष्यत्तेः किमन्यः फल्गुभः कस्पनाजासः।

यदि पुगरेवस्नूतमार्गयतिरेकेण पारमार्थिकमात्मनः कर्द्रवाद्यङ्गीक्रियते,तदाख परिणामिलप्रमङ्गः,परिणामिलाचानित्यले तखात्मलकेव ग खात्। ग द्येकसिन्नेव समये एकेनैव रूपेण परस्परिवरद्धावस्तानुभवः सम्भवति। तथादि यस्मामवस्त्रायां प्रात्मसमवेते समुत्पके
सस्ते तस्त्रानुभविद्यलं, ग तस्त्रामेवावस्त्रायां दुःस्वानुभविद्यलं। श्रते।ऽवस्थानामालाच्यस्त्रस्यावस्त्रावतीपि मानात्मं, मानात्मेन च परिणामिलान्नात्मालं नापि नित्यलं। श्रत एव श्रान्तत्रस्त्रवादिभिः साद्धौरातमनः सदैव संसारद्वायां ने।चद्शायाद्यक्रप्रत्मन्नीक्रियते।

थे तु वेदान्तवादिनश्चिदानन्दमयसमाताने। ने शि मम्यनी, तेवां न युन्नः पद्मः। तथाहि त्रानन्दस्य पुखस्वरूपसात् सुखस्य च संवेद्य-मानतयैव प्रतिभाषात् संवेद्यमानस्य संवेदेनस्यतिरेकेषानुपपन्नमिति संवेद्य-संवेदनयोदियोरभ्युपगमात् ऋदेतहानिः। षय सुस्रात्मकत्वमेव तस्त्रीस्यते। तत् विद्यस्थाध्यासादनुपपन्नं। न हि संवेदनं संवेद्यद्यैकं भवितुमर्हति। किञ्चादितशादिभिः क्यांत्म-परमात्मभेदेनात्मा दिविध उच्यते । तच येनैव रूपेष सुख-दुःखभोकृतं कर्यातानः, तेनैव रूपेण यदि परमात्मनः स्थान्तदा कर्यात्मवत्परमात्मनः परिणामिल-मविद्यासभावतम् सात्। त्रथं न वाचाद्वीकृतं, किन्तु तद्पटीकि-तसुदासीनतयाधिष्ठादलेन खीकराति, तदास्त्रहर्भनानुप्रवेश:। त्रान-न्दरूपता च पूर्वमेव निरास्ता। किञ्चाविद्याखभावने निःखभाव-लात् क्योतानां कः प्राच्याधिकारी। न ताविम्नत्यनिर्मुकलात् पर-मात्मा, नाणविद्यासभावतात् कर्यात्मा । ततस्य सकस्रत्रास्ववैदर्य-प्रसङ्गः। ऋविद्यामयत्वे च जगते।ऽङ्गीक्रियमाणे कस्याविद्येति विचा-न तावत्परमात्मनः नित्यनिर्भुक्तलात् विद्याक्पलाच । कर्मात्मनाऽपि निःखभावतया ग्रमविषाणप्रस्थत्वे कथमविद्यासन्नन्धः। श्रयोच्यते एतदेवाविद्याया श्रविद्यालं घदविचारणीयलं नाम । धैव चि विचारेण दिनकरकरसृष्टनीद्वारविद्वस्यसुपयाति, सैवाविद्येत्य-चाते। मैवं। यदस्य किञ्चित्कार्थं करोति तदवस्यं सुतश्चिद्भित्रमभिन्नं वा वक्तयं, श्रविद्यायास संसारसच्छप्रपञ्चकार्यकर्द्रलमवस्यमङ्गीकर्त्तयं, तस्मिन् सत्यपि यद्यनिर्व्वाच्यवमुच्यते, तदा कस्मचिदपि वाच्यत्वं न स्थात् त्रद्वाणोऽप्यवाच्यताप्रयक्तिः । तस्माद्धिष्टादृद्ध्यताव्यतिरेकेष नान्यदात्मना रूपसुपपद्यते। अधिष्ठाद्यसञ्च चिद्रुपत्रमेव तद्वातिरिकस धर्मस्य कस्यचित् प्रमासानुपपक्तेः ।

यैरपि मैघायिकादिभिरात्मा चेतनायीगाचेतन रायुच्यते, चेत-नापि तद्य मनःसंयोगजा। तथाहि रक्का-ज्ञान-प्रयतादयो गुषाद्यस

<sup>\*</sup> इखत इति C पत्तकपाठः।

व्यवहारदश्राणां श्वात्ममनः संयोगादुत्पद्यमे। तैरेव च गुणैः खयं श्वाता कर्त्ता भोकेति व्यपदिक्यते । मेर्चदश्वायामु मिव्याशाननि- हत्ती तन्त्रूलानां दोषाणामपि निहत्ते सोषां बुद्धादीनां विशेषगुणा- नामत्यन्तो व्यक्तिः खरूपमा चप्रतिष्ठत्वमात्मने । देशां न युकः पचः । यत्मस्यां दश्वायां किमात्मन श्वात्मत्वं । व्यापकत्वादयो गुणा श्वाकाश्वादीनामपि सन्ति । श्वतस्त्वे स्वव्ये नात्मनः किश्चिद्रूप- मवस्त्रमङ्गीकर्त्तयं । श्वात्मत्वस्वचण्यातियोग इति चेत् । न । सर्वः स्वेव हि जातियोगः सक्षवति । श्वता जातिभ्यो वैस्वचण्यमात्मने । व्यक्ति स्वविव्यक्ति । त्याधिष्ठाद्यसं चिद्रूपत्येव घटते नान्यथा ।

वैरिप मीमां सकें कर्य-कर्रक्प श्रातमाङ्गीकियते। तेषामिप ग युक्तः पचः। तथाहि श्रहंप्रत्ययगाञ्च श्रात्मेति तेषां प्रतिश्चा श्रहं-प्रत्यये च कर्वतं कर्यत्वश्चात्मम एव। न चैतिहरु ब्राव्यप्यते कर्वतं प्रमाद्यतं, कर्यावश्च प्रेमेथतं। न चैतिहरु क्ष्यांध्याचे युगप-हेकस्य घटते, यहिरु क्ष्यांध्यसं न तदेकं। यथा भावाभावा। विरद्धे च कद्यत-कर्याते। श्रथोच्यते। न कर्वत्य-कर्यात्योर्वरोधः, किन्तु कर्वत-कर्यत्ययोः। नैतयुक्तं, विरद्धधर्याध्यास्य तुस्प्रतात्। तस्माद्शंप्रत्ययगाञ्चातं परिष्ठत्यात्मनाऽधिष्ठाद्यत्यमेवोपपन्नं, तच चेत-गत्मावः

थैरिप द्रव्यपर्यायभेदेनाताने।ऽव्यापकस्य त्ररीरपरिमाणस्य परि-णामिलमित्रते, तेषासुत्यानपराहत एव पत्रः । परिणामिले चिद्रू-पताहानिः । चिद्रूपताभावे किमातान श्रातालं । तस्रादातान श्रातालमित्रकृता चिद्रपलमेवाङ्गीकर्त्तवं तत्राधिष्ठाव्रलमेव । केचित् कर्त्तृ रूपमेवात्मानिक्किन । तथाहि विवयसाविक्षे या शानसक्या किया यसुत्पन्ना तसा विवयसंविक्तिः प्रकं, तसाख प्रस्करपायां संविक्ती खरूपं प्रकाशरूपतया प्रतिभासते, विवयस याद्मतया, शात्मा पादकलेन । घटमदं जानामीत्यनेनाकारेक तसाः यसुत्पक्तेः । क्रियायाः कारणं कर्त्तेव भवतीत्यतः कर्दतं भोकृतस्थात्मने रूपमिति । तदनुपपनं । यसाक्तायां संविक्तीनां क्रिं कर्द्धतं युगपत् प्रतिपद्यते क्रमेष वा । युगपत्कर्द्धते क्लान्तरे तस्य कर्द्धतं न स्थात् । श्रय क्रमेण वार्द्धतं, तदेकरूपस्य न घटते । एकेन रूपेण चेक्तस्य कर्द्धतं तदा एकस्य यदेव सिन्धितत्वात् सर्वे फल्कीकरूपं स्थात् । श्रय नानारूपतया तस्य कर्द्धनं तदा परिणा-मिर्च । परिणामित्यास न चिद्रूपत्वं । श्रतसिद्रूपतमात्मान इन्द्र-क्रिं याचात्कर्द्धत्वमङ्गीकर्त्तयं । यादृश्यसस्थाभिः कर्द्धनमात्मनः प्रतिपादितं कृदम्बस्य नित्यस्य चिद्रूपस्थ तदेवे।पपन्नं ।

एतेन खप्रकामखात्मना विषयमंविक्तिदारेण पाइकलमभिन्य-ज्युत इति ये बद्क्ति, तेणेतेनैव निराक्ताः।

केचिदिमभात्मकत्मात्मनश्चिष्वयत्मिष्कति । ते द्वाडर्न वि-मर्ज्ञव्यतिरेकेण चिद्रूपत्मात्मने निरूपियतं प्रकः । जडात् किख वैलवणं चिद्रूपत्मसुर्यते । तथ विमर्भव्यतिरेकेणानिरूप्यमाणं नाम्य-धावतिष्ठते । तदनुपपर्यः । ददमित्यमेवंरूपमिति यो विचारः स विमर्भ दत्युर्वते, स चास्मितार्व्यतिरेकेणेत्यानमेव न सभते । तथादि स्नात्मन्युपजायमाने विमर्भः स्रहमेवस्थूत दत्यनेनाकारेण वंवेद्यते । तत्यादंशव्यस्मिष्यस्थात्मस्रचणस्थार्थस्य तथ स्कृरणात्र विकल्पस्कूप- तातिक्रमः। विकल्पश्चाध्ववशायाता बुद्धिधर्षी न चिद्धर्यः। क्रूटस-नित्यत्वेन चितेः सदैकद्भपतामार्थकारानुप्रवेषः। तद्नेन सविमर्धत-मात्मनः प्रतिपाद्यता बुद्धिरेवात्मत्वेन धान्या प्रतिपादिता, न प्रकाषात्मनः परस्य पुरुषस्य स्वद्भपनवगतिमिति ।

एवं सर्वेव्विप दर्शनेव्विधिष्ठाहलं विद्याय नान्यदातानी इपमुप्प पद्यते। त्रिधिष्ठाहलद्म चिद्रूपलं। तच जडादेवक्यभेव। चिद्रूपतया यद्धितिष्ठति तदेव भोग्यतां नविति । यच चेतनाधिष्ठितं तदेव सक्तव्यवद्यारयोग्यं भवति। एवच्च सति कतक्रयालात् प्रधानस्य यापारनिवृत्ती यदातानः कैवस्थमसाभिद्यं तदिद्याय दर्शनान्तरा-णामिप नान्या गतिरस्ति तस्तादिद्मेव युक्तसुकं दृत्तिसाङ्यप-रीद्यारेण खङ्पप्रतिष्ठा चितिश्रकेः कैवन्तं।

तदेवं सिद्धान्तरेभ्ये विषक्तणां सर्व्यसिद्धमूलभूतां समाधिसिद्धमिभिधाय जात्यन्तरपरिणामस्वचणस्य च सिद्धिविशेषस्य प्रक्रत्यापूरणमेव
कारणमित्युपपाद्य धर्मादीनां प्रतिबन्धकनिष्टत्तिमाच एव सामर्थमिति प्रदर्श्व निर्माणित्तानामस्मितामाचादुद्भव दृत्युक्का तेषाद्य
योगित्तिसमेवाधिष्ठानात्मकमिति प्रदर्श्व योगित्तिसस्य चित्तान्तरवेसचण्यमिभधाय तत्कर्मणामस्मैकिकलञ्चापपाद्य विपाकानुगुणानां वासनानामभिव्यक्तिसामर्थं कार्यकारणयोश्चेकलप्रतिपादनेन ध्यविद्वतानामपि वासनानामानन्तर्थसुपपाद्य तासामानन्त्येपि हेतुफ्लादिदारेण हानसुपदिस्थातीतादिस्वध्यसु धर्माणां सद्भावसुपपाद्य वि-

<sup>\*</sup> भाग्यतामेतीति C पुक्तकपाठः।

शानवादं निराक्तय साकारवादं प्रतिष्ठाख पुद्वस शास्त्रसुक्का चित्तदारेण सकस्वयवद्वारनिष्यत्तिसुपपाच पुदवसिद्धौ प्रमाणसुप-दर्भ कैवस्त्रनिर्णयाय दन्नभिः सुनैः क्रमेखोपयोगिने।ऽर्थानभिधास शास्त्राकारेखेतदेव कैवस्त्रमित्युपपाच कैवस्त्रसूद्यं निर्वीतिमिति याज्ञतः कैवस्थपादः ।

सर्वे यद्य यत्र:प्रतापवसतेः पादान्तसेवानतिप्रश्नस्वमुकुटेषु मूर्इस् दश्याद्यां धरिषीस्तः ।
यद्यास्मवाप्य गर्वमसमं वाग्देवतापि सिता
स श्रीभाजमदीपतिः फ्लिपतेः स्रुचेषु दृष्णं स्थात्॥

र्रात श्रीमदाराजाधिराजश्रीभोजदेविवरिषतायां राजमार्त्तप्डा-भिधायां पातञ्जलयोगशास्त्रवन्तां कैवस्त्रपादसृतुर्थः । समाप्ता चेवं पातञ्जलयोगस्चरितः॥०॥

|                | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |                                         |      |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|
| 24.            | Kathá Sarit Ságara, (English) Fasc. I—X @ 1/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·· Rs                                   | . 10 | 0  |
| 25.            | Lalita Vistara, (Sans ) Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 3    | 12 |
| 26.            | Ditto (English) Fasc. I—II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 2    | 0  |
| 27.            | Maitri Upanishad, (Sans. & English) Fasc. I—III @ /10/e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ach                                     | 1    | 14 |
| 28.            | Mimamsa Darsana, (Sans.) Fasc. II—XVI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 9    | 6  |
| <b>29. 30.</b> | Markandeya Purana, (Sans.) Fasc. IV-VII @ /10/ each .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 2    | 8  |
| 31.            | Nrisimha Tápauí, (Sans.) Fasc. I—III @ /10/ each<br>Nirukta, (Sans.) Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | 1    | 14 |
| 32.            | Nameda Danahanatra (Sana) Paga III IV @ /20/ and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       | 3    | 12 |
| 33.            | Nyaya Darsana, (Sans.) Fasc. I and III @ /10/ cach .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 1    | 4  |
| 34.            | Nítisára, or, The Elements of Polity, By Kairandaki, (Sans.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rose II IV                              | 1    | 4  |
| 35.            | Pingala Chhandah Sútra, (Sans.) Fasc. I-III @ /10/ each.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . usc. 11—11                            | 1    | 14 |
| 36.            | Prithiráj Rásau, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 3    | 2  |
| 37.            | Ditto (English) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 1    | 0  |
| 38.            | Páli Grammar, (English) Fasc. I and II @ /10/ each .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 1    | 4  |
| 39.            | Prákrita Lakshanam, (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 1    | 8  |
| 40.            | Parásara Smriti (Sans ) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 0    | 10 |
| 41.            | Rig Veda, (Sans.) Vol. I, Fasc. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 0    | 10 |
| 42.            | Srauta Sútra of Apastamba, (Sans.) Fasc. I-V @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | 3    | 2  |
| 43.            | Ditto Asvaláyana, (Sans.) Fasc. I—XI @ /10/ eac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h                                       | 6    | 14 |
| 41.            | Ditto Latyayana (Sans.) Fasc. I-IX (a /10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••                                      | 5    | 10 |
| 45.            | Sáma Veda Samhita, (Sans.) Fasc. I—XXXVII (a /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h                                       | 23   | 2  |
| 46.            | Sáhitya Darpana, (English) Fasc. I—IV @ /10/ each<br>Sánkhya Aphorisms of Kapila, (English) Fasc. I and II @ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/ 1                                   | 2    | 8  |
| 48.            | Same Siddhanta (Same   Ruga IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 1    | 4  |
| 49.            | G D G 1 /: \ P TY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 0    | 10 |
| 50.            | Sankara Vijaya, (Sans.) Fase. II and III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 0    | 10 |
| 51.            | Sáńkhya Pravachana Bháshya, (English) Fasc. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       | 1    | 4  |
| 52.            | Sánkhya Sára, (Sans.) Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 0    | 10 |
| 53.            | Salar San 14 (San 1 B - T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 0    | 10 |
| 54.            | Taittiriya Aranyaka, (Sans.) Fasc. I-XI @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 6    | 14 |
| 65.            | Ditto Bráhmana (Sans.) Fasc. I—XXIV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 15   | 0  |
| 56.            | Ditto Samhitá, (Sans.) Fase I—XXXII (w /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 20   | 0  |
| 57.            | Ditto Prátišákhya, (Sans.) Fasc. I—III (a /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 1    | 14 |
| 68.            | Ditto and Aitareya Upanishads, (Sans.) Fasc. II and III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | @ /10/ each                             | 1    | 4  |
| 59.            | Ditto Aitareya Svetášvatara Kena řšá Upanishads, (En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nglish) Fasc.                           |      |    |
| 60.            | I and II (a /10/ each<br>Tándyá Bráhmana, (Sans.) Fasc. I—XIX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • •                                   | 1    | 4  |
| 61.            | Uttara Naishadha, (Sans.) Fasc. II—XII @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •                                     | 11   | 14 |
| 62.            | Váyu Purána, (Sans.) Vol. I, Fasc. I-VI; Vol. II, Fasc. I-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - III @ /10/                            | 6    | 14 |
|                | each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -111 (6 /10/                            | 5    | 10 |
| 63.            | Vishnu Smriti, (Sans.) Fasc. I-II @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                       | 1    | 4  |
| 64.            | Yoga Sútra of l'atanjali, (Sans. & English) Fasc. I-IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 4    | 6  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |    |
|                | Arabic and Persian Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |      |    |
|                | 21/4000 tills 1 0/8600 De/108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |      |    |
| 1.             | 'Klamgirnámah, with Index, (Text) Fasc. I-XIII @ /10/ es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ich                                     | 8    | 2  |
| 2.             | Kin-i-Akbari, (Text) Fasc. I—XXII @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 27   | 8  |
| 3.             | Ditto (English) vol. I (Fasc. 1—VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 12   | 4  |
| 4.             | Akbarnamah, with Index, (Text) Fasc. I-XXII @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 27   | 8  |
| Б.             | Badshahnamah with Index, (Text) Fasc. I-XIX @ /10/ eac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h                                       | 11   | 14 |
| 6.             | Beale's Oriental Biographical Dictionary, pp. 291, 4to, t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hick paper,                             |      |    |
|                | @ 4/12; thin paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 4    | 8  |
| 7.             | Dictionary of Arabic Technical Terms and Appendix, Fasc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                       | -    |    |
| 2              | 1/4 each<br>Farhang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 26   | 4  |
| 9.             | Farhang-i-Rashidi (Text), Fasc. I—XIV @ 1/4 each Fihrist-i-Túsí, or, Túsy's list of Shy ah Books, (Text) Fas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T IV                                    | 17   | 8  |
| ٥.             | /12/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 2    |    |
| 10.            | Futúh-ul-Shám Waqidi. (Text) Fase. I-IX @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                                     | 3 5  | 10 |
| 11.            | Ditto Azádí, (Text) Fasc. I—IV @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 2    | 8  |
| 12.            | Haft Asman, History of the Persian Masnawi, (Text) Fasc. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 1    | 8  |
| 13.            | History of the Caliphs. (English) Fasc. I-VI @ 1/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 6    | 0  |
| 14.            | Igbálnámah-i-Jahángíri, (Text) Fasc. I—III @ /10/ each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 1    | 14 |
| 15.            | Isabáh, with Supplement, (Text) Fasc. I-XXXI @ /12/eacl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h                                       | 23   | 4  |
| 16.            | Maghází of Wáqidi, (Text) Fasc. I-V@/10/each                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 3    | 2  |
| 17.            | Muntakhab-ul-Tawarkh, (Text) Fasc. I—XV @ /10/ each.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • ••                                    | 9    | 6  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |      |    |

| 18.        | Muntakhab-ul-Lubáb, (Text) Fasc. 1-XVIII @ /10/ each, and Fasc.                                                                               |         |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|            | XIX with Index @ /12/<br>Mu'áṣir-i-'Alamgiri (Text), Fasc. I—VI @ /10/ each                                                                   | 12      |    |
| 19.        | Mu'nsir-i- Anangiri (Text), Pase. I—vi @ /10/ each Nukhbut-ul-Fikr, (Text) Fase. I                                                            | 3       | 1  |
| 20.        | Nukhbat-ul-Fikr, (Text) Fase. I<br>Nizami's Khiradnamah-i-Iskandari, (Text) Fase. I and II @ 1/each                                           | 2       | I  |
| 21.        | Suyúty's Itgán, on the Exegetic Sciences of the Koran, with Supplement.                                                                       | 2       |    |
| 22.        | (Text) Fasc. II—IV, VII—X (a. 1/4 each                                                                                                        | 0       |    |
| 00         | m's (1 * 37/ * / /9) 4. 37 1 37 /3 /3 / - 3                                                                                                   | 8       | 1  |
| 23.        | Tabaqat-1-Naşırı, (1ext) Pasc. 1—V (r. 10 each Ditto (English) Fasc. I—XIV @ 1/ each                                                          | 3       |    |
| 24.<br>25. | Táríkh-i-Fírúz Sháhi, (Text) Fasc. I—VII (a /10/ each                                                                                         | 4       |    |
| 26.        | Tárikh-i-Baihaqi, (Text) Fasc. 1—IX (a /10/each                                                                                               | 5       | 1. |
| 27.        | Wis o Ramin, (Text) Fase. I-V @ /10/ each                                                                                                     | 3       |    |
| 211        | (100 ) (100) (100)                                                                                                                            |         |    |
|            |                                                                                                                                               |         |    |
|            |                                                                                                                                               |         |    |
|            | ASIATIC SOCIETY'S PUBLICATIONS.                                                                                                               |         |    |
|            |                                                                                                                                               |         |    |
| 1.         | ASIATIC RESEARCHES. Vols. VII-XI; Vols. XIII and XVII, and                                                                                    |         |    |
|            | Vols. XIX and XX @ 10/ each                                                                                                                   | 90      |    |
|            | Ditto Index to Vols. I—XVIII                                                                                                                  | 5       |    |
| 2.         | Proceedings of the Asiatic Society from 1865 to 1869 (incl.) @ /4/ per                                                                        |         |    |
|            | No.; and from 1870 to date @ /8/ per No.                                                                                                      |         |    |
|            | Journal of the Asiatic Society for 1843 (12), 1844 (12), 1845 (12), 1846                                                                      |         |    |
|            | (5), 1847 (12), 1848 (12), 1849 (12), 1850 (7), @ 1/ per No. to Sub-                                                                          |         |    |
|            | scribers and (a 1/8 per No. to Non-Subscribers; and for 1851 (7).                                                                             |         |    |
|            | 1857 (6), 1858 (5), 1861 (4), 1864 (5), 1865 (8), 1866 (7), 1867 (6),                                                                         |         |    |
|            | 1868 (6), 1869 (8), 1870 (8), 1871 (7), 1872 (8), 1873 (8), 1874 (8), 1875                                                                    |         |    |
|            | (7), 1876 (7), 1877 (8), 1878 (8), 1879 (7), 1880 (8), 1881 (7), 1882 (6),                                                                    |         |    |
|            | (a) 1/S per No. to Subscribers and (a) 2/ per No. to Non-Subscribers.  N. B. The figures enclosed in brackets give the number of Nos, in each |         |    |
|            | N. B. The figures enclosed in ordeness give the number of was. in each                                                                        |         |    |
|            | General Cunningham's Archaeological Survey Report for 1863-64 (Latra                                                                          |         |    |
|            | No., J. A. S. B , 1864)                                                                                                                       | 0       |    |
|            | Theobald's Catalogue of Reptiles in the Museum of the Asiatic Society                                                                         | 2       |    |
|            | (Extra No., J. A S. B., 1868)                                                                                                                 | 2       | 0  |
|            | Catalogue of Mammals and Birds of Burmah, by E. Blyth (Extra No.,                                                                             | -       | 0  |
|            | J. A. S. B., 1875)                                                                                                                            | 4       | 0  |
|            | Sketch of the Turki Language as spoken in Eastern Turkestan, Part II.                                                                         |         | ·  |
|            | Vocabulary, by R. B. Shaw (Extra No., J. A. S. B., 1878)                                                                                      | 4       | 0  |
|            | A Grammar and Vocabulary of the Northern Balochi Language, by M.                                                                              |         |    |
|            | L. Dames (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                       | 4       | 0  |
|            | Introduction to the Maithili Language of North Bihar, by G. A. Grierson,                                                                      |         |    |
|            | Part I, Grammar (Extra No., J. A. S. B., 1880)                                                                                                | 2       | 0  |
|            | Part II, Chrestomathy and Vocabulary (Extra No., J. A. S. B., 1882)                                                                           | 4       | 0  |
| 4.         | Aborigines of India, by B. H. Hodgson                                                                                                         | 3       | 0  |
| 5.         | Anis-ul-Musharribin                                                                                                                           | 3       | 0  |
| 6.         | Catalogue of Fossil Vertebrata                                                                                                                | 2       | 0  |
| 7.         | Ditto of Arabic and Persian Manuscripts<br>Examination and Analysis of the Mackenzie Manuscripts by the Rev.                                  | 1       | 0  |
| 8.         | W. Taylor                                                                                                                                     | 0       |    |
| 9.         | Han Koong Tsew, or the Sorrows of Han, by J. Francis Davis                                                                                    | 2       | 0  |
| 10.        | Istiláhát-us-Súfíyah, edited by Dr. A. Sprenger, 8vo.                                                                                         | 1       | 8  |
| 11.        | Inayah, a Commentary on the Hidayah, Vols. II and IV, @ 16/ each                                                                              | 1<br>32 | 0  |
| 12         | Jawami-ul-'ilm ir-riyazi, 168 pages with 17 plates, 4to. Part I                                                                               | 2       | 0  |
| 13.        | Khizánat-ul-'ilm                                                                                                                              | 4       | 0  |
| 14.        | Mahabhárata, Vols. III and IV, @ 20/ each                                                                                                     | 40      | 0  |
| 15.        | Moore and Hewitson's Descriptions of New Indian Lepidoptera                                                                                   |         | 0  |
|            | Parts I-II, with 5 coloured Plates, 4to @ 6/ each                                                                                             | 12      | 0  |
| 16.        | Purána Sangraha, I (Markandeya Purana), Sanskrit                                                                                              | 1       | 0  |
| 17.        | Sharaya-ool-Islam                                                                                                                             | 4       | 0  |
| 18.        | Tibetan Dictionary                                                                                                                            | 10      | 0  |
| 19         | Ditto Grammar                                                                                                                                 | 8       | 0  |
| 20.        | Vattodaya, edited by Lt. Col. G. E. Fryer                                                                                                     | 2       | 0  |
|            | Notices of Sanskrit Manuscripts, Fasc. I-XVII @ 1/ each                                                                                       |         |    |
|            | Nepalese Buddhist Sanskrit Literature, by Dr. R. L. Mitra                                                                                     | 17      | 0  |
|            | 2. Opinion Dundanion Companies 2200 contact by Dr. 16, 11, Miles                                                                              | 6       | 0  |
|            |                                                                                                                                               |         |    |



